UNIVERSAL LIBRARY OU\_178526

AWYNINN

AWYNINN

| OSMANIA            | UNIVERSITY LIBRARY                  |
|--------------------|-------------------------------------|
| Call No.H 83.1     | T8.3Bssion No.G.H. 946              |
|                    | ो, स्येकाल                          |
| Title              |                                     |
| This book show     | Debe returned on or before the date |
| last marked below. |                                     |

# बिल्लेसुर बकरिहा

लेखक पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी, निराला

मूल्य एक रुपया

प्रकाशक चौधरी राजेन्द्र शङ्कर युग-मंदिर, उन्नाव

> मुद्रक **पं० भृगुराज भागंव** भागंव-प्रिटिंग-व<del>र्</del>क्स, लखनऊ.

### प्राक्कथन

'बिक्कोसुर बकारिहा' हास्य लिये एक स्केच है। मुक्ते विश्वास है, पाठकों का मनोरंजन होगा।

लखनऊ } २४ दिसम्बर १६४१ }

निराला

कलाकार-

प्रियबन्धु श्रीश्चमृतलाल नागर को

स्नेह-भेंट

— निराला

## विल्लेसुर वकरिहा

(१)

'विज्ञेसुर'—नाम का शुद्ध रूप बड़े पते से मालूम हुआ—
'विल्वेश्वर' है। पुरवा डिवीज़न में, जहाँ का नाम
है, लोकमत बिज्लेसुर-शब्द की श्रोर है। कारण, पुरवा में उक्त नाम
के प्रतिष्ठित शिव हैं। श्रन्यत्र यह नाम न मिलेगा, इसलिए भाषातत्त्व
की दृष्टि से गीरवपूर्ण है। 'बकरिहा' जहाँ का शब्द है, वहाँ 'बोकरिहा'
कहते हैं। वहाँ 'बकरी' को 'बोकरी' कहते हैं। मैंने इसका हिन्दुस्तानी रूप निकाला है। 'हा' का प्रयोग हनन के श्रर्थ में नहीं, पालन
के श्रर्थ में है।

बिल्लेसुर जाति के ब्राह्मण, 'तरी' के सुकुल हैं, खेमेवाले के पुत्र खैयाम की तरह किसी वकरीवाले के पुत्र वकरिहा नहीं। लेकिन तरी के सुकुल को संसार पार करने की तरी नहीं मिली तव बकरी पालने का कारोबार किया। गाँववाले उक्त पहनी से श्रमिहित करने लगे।

हिन्दी-भाषा-साहित्य में रस का श्रकाल है, पर हिन्दी वोलनेवालों में नहीं; उनके जीवन में रस की गंगा-जमुना वहती हैं; वीसवीं-सदी-साहित्य की धारा उनके पुराने जीवन में मिलती है । उदाहरण के लिए श्रकेला विल्लेसुर का घराना काफ़ी है । विल्लेसुर चार भाई श्राधुनिक साहित्य के चारों चरण पूरे कर देते हैं।

बिल्लेसुर के पिता का नाम मुक्ताप्रसाद था; क्यों इतना शुद्ध नाम था, मालूम नहीं; उनके पिता पंडित नहीं थे। मुक्ताप्रसाद के चार लड़के हुए—मन्नी, ललई, विल्लेसुर, दुलारे। नाम उन्होंने स्वयं रक्खे, पर ये ग्रुद्ध नाम हैं। उनके पुकारने के नाम गुणानुसार श्रीर श्रीर हैं। मन्नी पैदा हो कर साल भर के हुए, पिता ने बच्चे को गर्दन उठाये बैठा भपकता देखा तो 'गपुश्रा' कहकर पुकारना श्रुक्ष किया, श्रादर में 'गप्यू'। दूसरे लड़के ललई की गोराई रोयों में निखर श्राई थी, श्राँखें भी कञ्जलोचन, स्वभाव में बदले-बदले, पिता ने नाम रक्खा 'भर्रा' श्रादर में 'भूक्र'। विल्लेसुर के नाम में ही गुणथा; पिता 'विलुश्रा' श्रादर में 'बिल्लू' कहने लगे। दुलारे श्रपना ईश्वर के यहाँ से खतना कराकर श्राये थे, पिता को नामकरण में श्रासानी हुई, 'कटुश्रा' कहकर पुकारने लगे, श्रादर में 'कटट्र'।

श्रभाग्यवश पुत्रों का विकास देखनेसे पहले मुक्ताप्रसाद संसार-बन्धन से मुक्त हो गये। उनकी पत्नी देख-रेख करती रहीं। पर वे भी, पीसकर, चौका-टहल कर, कंडे पाथकर, ढोर छोड़कर, रोटी पकाकर, छोटे से बाग्र के श्राम-महुए वीनकर, लड़कों को किसानी के काम में लगाकर ईश्वर के यहाँ चली गईं। उनके न रहने पर चारों भाइयों की एक राय नहीं रही। विवाद काम में विष्न पैदा करता है। फलतः चार भाई की दो टोलियाँ हुई। मन्नी श्रौर बिल्लेसुर एक तरफ़ हुए, ललई श्रौर दुलारे एक तरफ़, जैसे सनातनधर्मी श्रौर श्रार्यसमाजी। कुछ दिन इसी तरह चला। फिर इनमें भी शाखें फूटीं जैसे वैष्णव श्रौर शाक्त, वैदिक श्रौर वितण्डावादी। फिर सबकी श्रपनी डफली श्रौर श्रपना राग रहा।

सनातनधर्मानुसार मन्नी दुखी हुए कि तरी के सुकुल होने के कारण कोई लड़की नहीं ब्याह रहा। पर विवाह आवश्यक है, इस लोक के लिये भी श्रीर परलोक के लिये भी। माता-पिता गुज़र गये हैं, पानी तो उन्हें मिल जाता है, पर माता जी को बड़ियाँ नहीं मिलतीं। विना गृहिणी के घर में भूत डेरा डालते हैं। विचार के अनुसार मन्नी वातचीत करते और जहाँ कहीं अनाथ की लड़की देखते थे, डोरे डालते थे। एक जगह लासा लग गया। कहना न होगा, ऐसे विवाह की वातचीत में अन्युक्ति ही प्रधान होता है, अर्थात् भूट ही अधिक यानी एक पैसे की हैस्तियत एक लाख की बताई जाती है। मन्नी के विवाह में ऐसा ही हुआ। लड़की ने माँ का दूध छोड़ा ही था, माँ वेवा थीं, कहा गया, रुपये दो-तीन सौ लेकर क्या करोगी जबिक लड़की को अभी दस साल पालना-पोंसना है, वहीं चलकर रहो, घी-दूध खाओ और रानी की तरह रहकर लड़की की परविश्व करो। बात माँ के दिल में बैठ गई। मन्नी तब तीस साल के थे; पर चूँकि नाटे कद के थे, इसलिए अट्ठारह-उन्नीस की उम्र बतलाई गई। मृछों की वैसी बला न थी। बात खप गई।

मन्नी के खेतों के पास एक माड़ी है; कहते हैं, वहाँ देवता भाड़-खराडेश्वर रहते हैं। एक दिन शाम को मन्नी धूप-दीप, श्रन्तत-चन्दन,फूल-फल जल लेकर गये श्रीर उकड़ वैठकर उनकी पूजा करते न जाने क्या-क्या कहते रहे। फिर लीटकर प्रसाद पाकर लेटे श्रीर पहर रात रहते पुरवा की तरफ चल दिये। एक हफ्ते वाद, वैंगनी साफ़ा बाँधे, एक बेधा श्रीर उसकी लड़की को लेकर लीटे। रास्ते में ज़मींदार का खिलहान लगा था, दिखाकर कहा—सब श्रपनी ही रब्बी है। सासुजी ने मुश्किल से श्रानन्दातिरेक को रोका। गाँव के बाग़ात देख पड़े। मन्नी ने हाथ उठाकर बताया—वहाँ से वहाँ तक सब श्रपनी ही बागें हैं। सासुजी को सन्देह न रहा कि मन्नी माल-दार श्रादमी है। घर टूटा था। भाइयों से जुदा होकर एक खंडहर

में रहे थे: लेकिन वाग्देवी प्रचएड थीं. खएडहर को भी खिला दिया। पहुँचने से पहले रास्ते में जमीदार की हवेली दिखाकर बोले-हमारा असली मकान यह है. लेकिन यहाँ भाई लोग हैं. आपको एकान्त में ले चलते हैं. वहाँ श्राराम रहेगा. यहाँ श्रापकी इज्जत न होगी. फिर उसी को हवेली बना लेंगे। सास ने श्रद्धापूर्वक कहा-हाँ, भरया, ठीक है, बाहरी श्रादमियों में रहना श्रच्छा नहीं। मन्नी खएडहर में ले गये। इस दिन पसरी भर दध ले श्राये। सासुजी लज्जित होकर बोलीं-पे, इतना दूध कौन पियेगा? मन्नी ने गम्भी-रता से उत्तर दिया—श्रीटने पर थोड़ा रह जायगा, तीन श्रादमी हैं. ज्यादा नहीं; फिर अभी कुछ दूध-चीनी शरवत के तौर पर पियेंगे। सास ने श्राराम की साँस ली। मन्नी भन्न छानते थे। ठाकुरद्वारे में पक गोला पीसकर तैयार किया श्रीर चुपचाप ले श्राये। दूध में शकर मिलाकर गोला घोल दिया । भक्न में वादाम की मात्रा काफी थी, सासुजी को श्रमृत का स्वाद श्राया, एक साँस में पी गईं। मन्नी ने थोड़ी सी श्रपनी भावी पत्नी को पिलाई, फिर ख़ुद पी। सासुजी हाथ-पैर धोकर बैठी, मन्नी पूड़ी निकालने लगे। जब तक नशा चढ़े-चढे तब तक काम कर लिया। पूड़ी-तरकारी दूध-शकर मिठाई-खटाई बड़ी तत्परता से सासुजी को परोसा। सासुजी को मालूम दिया. मन्नी बड़ी तपस्या के फल मिले। खुब खाया। मन्नी ने पलंग बिछा दिया था. माँ-बेटी लेटीं। मन्नी भोजन करके ईश्वर-स्मरण करने लगे। श्राधी रात को जोर से गला भाड़ा, पर सासुजी बेखबर रहीं। फिर दरवाजे पर हाथ दे-दे मारा, पर उन्होंने करवट भी न ली । मन्नी समभ गये कि सुबह से पहले श्राखें न खोलेंगी। बस, श्रपनी भावी पत्नी को गले लगाया श्रीर भगवान बुद्ध की तरह घर त्यागकर चल दिये। पत्नी गले लगी सोती रही। सुबह होते-होते मन्नी नेसात कोस का फ़ासला तै किया। जहाँ पहुँचे वहाँ रिश्तादारी थी। लोग सध गये। सासुजी ने सबेरे हल्ला मचाया। बात खुली। पर चिड़िया उड़ चुकी थी। वे रो-पीटकर शाप देती हुई कि तूमर जा—तेरी चार-पाई गङ्गाजी जाय, घर चली गईं। मन्नी शुभ दिन देखकर चुपचाप विवाह कर पत्नी को साथ लेकर परदेश चले गये। पत्नी की दस-बारह साल सेवा की। श्रव, धर्म की रत्ना करते हुए, बीस साल की श्रकेली, उसकी माँ की गोद में जैसे एक कन्या छोड़ कर स्वर्ग सिधार गये हैं। मन्नी कट्टर सनातनधर्मी थे।

ललई का दूसरा हाल है। पहले ये भी कलकत्ता बम्बई की स्नाक छानते फिरे, अन्त में रतलाम में आकर डेरा जमाया। यहाँ एक श्रादमी से दोस्ती हो गई। कहते हैं, ये गुजराती ब्राह्मण थे। ईश्वर की इच्छा, कुछ दिनों में दोस्त ने सदा के लिये श्राँखें मुँदीं। लाचार, दोस्त के घर का कुल भार ललई ने उठाया। दोस्त का एक परिवार था। पत्नी, दो बेटे, बड़े बेटे की स्त्री। इन सबसे ललई का वही रिश्ता हुन्रा जो इनके दोस्त का था। इस परिवार में कुछ माल भी था. इसलिये ललई ने परदेश रहने से देश रहना आवश्यक समभा। चँकि श्रपने धर्म-कर्म में दढ़ थे इसलिये लोकनिन्दा श्रीर यशःकथा को एकसा समभते थे। श्रस्तु इन सबको गाँव ले श्राये। एक साथ पत्नी, दो-दो पुत्र श्रीर पुत्रवधूको देखकर लोग एकटक रह गये। इतना बहा चमत्कार उन्होंने कभी नहीं देखा था। कहीं सुना भी नहीं था। गाँववालों की दृष्टि ललई पहले ही समभ चुके थे, जानते थे, जिस पर पड़ती है, उसका जल्द निस्तार नहीं होता, इसलिये निस्तार की श्राशा छोड़कर ही श्राये थे। गाँव वालों ने

ललई का पान-पानी बन्द किया। ललई ने सोचा, एक खर्च बचा।
गाँववाले भी समभे. इसने वेवकृक्ष बनाया, माल ले श्राया है
जिसका कुछ भी खर्च न कराया गया। ललई निर्विकार चित्त से
श्रपने रास्ते श्राते जाते रहे। मौके की ताक में थे। इसी समय
श्रान्दोलन चला। ललई देश के उद्धार में लगे। बड़ा लड़का गुजरात में कहीं नौकर था, खर्चा भेजता रहा। गाँववाले प्रभाव में श्रा
गये। ललई की लाली के श्रागे उनका श्रसहयोग न टिका। श्रव
मिलने की वातें कर रहे हैं ललई राजनीतिक सुधारक सामाजिक
श्रादमी हैं।

बिल्लेसुर का हाल श्रागे लिखा जायगा। इनमें विल श्रीर ईश्वर दोनों के भाव साथ साथ रहे।

दुलारे श्रार्यसमाजी थे। वस्तीदीन सुकुल पचास साल की उम्र में एक वेवा ले श्राये थे। लाने के साल ही भर में उनकी मृत्यु हो गई। दुलारे ने उस वेवा को समभाया, पित के रहते भी तीन साल या तीन महीने खबर न लेने पर पत्नी को दूसरा पित चुनने का श्रिथकार है। फिर जब वस्तीदीन नहीं रहे तब तीसरे पित के निर्वाचन की उन्हें पूरी स्वतन्त्रता है, श्रीर दुलारे उनकी सब तरह सेवा करने को तैयार हैं। स्त्री को एक श्रवलम्ब चाहिये। वह राज़ी हो गई। लेकिन दुलारे भी साल भर के श्रन्दर संसार छोड़कर परलोक सिधार गये। पत्नी को हमल रह गया था, बच्चा हुआ। श्रव वह नारद की तरह ललई के दरवाज़े बैठा खेला करता है। माँ नहीं रही।

मन्नी मार्ग दिखा गये थे, बिल्लेसुर पीछे-पीछे चले । गाँव में

सुना था, बङ्गाल का पैसा टिकता है, बम्बई का नहीं, इसलिये बङ्गाल की तरफ़ देखा। पास के गाँवों के कुछ लोग बर्दवान के महाराज के यहाँ थे सिपाही, श्रद्रेली, जमादार । बिल्लेसुर ने साँस रोककर निश्चय किया, बर्दवान चलेंगे। लेकिन स्तर्च न था। पर प्रगतिशील को कौन रोकता है? यद्यपि उस समय वोल्शेविषम का कुछ ही लोगों ने नाम सुना था, बिल्लेसुर को श्राज भी नहीं मालुम, फिर भी श्राइडिया श्रपने श्राप बिल्लेसुर को मस्तिष्क में श्रा गई। वे उसी फटे हाल कानपुर गये। बिना टिकट कटाये कलकत्त्रेवाली गाड़ी पर बैठ गये। इलाहाबाद पहुँचते-पहुँचते चेंकर ने कान पकड़-कर गाड़ी से उतार दिया। बिल्लेसुर हिन्दुम्तान के जलवायु के श्रनुसार सविनय कानून-भङ्ग कर रहे थे, कुछ बोले नहीं, चुपचाप उतर श्राये; लेकिन सिद्धान्त नहीं छोड़ा। प्लेटफ़ार्म पर चलते-फिरते समभते-बूभते रहे। जब पूरव जाने वाली दसरी गाड़ी श्राई, बैठ गये। मोगलसराय तक फिर उतारे गये; लेकिन, दो-तीन दिन में, चढ़ते-उतरते, वर्दवान पहुँच गये।

पं० सत्तीदीन सुकुल, महाराज, वर्दवान के, यहाँ जमादार थे। यद्यपि वङ्गालयों को 'सत्तीदीन' शब्द के उच्चारण में श्रड्चन थी, वे 'सत्यदीन' या 'सतीदीन' कहते थे, फिर भी 'सत्तीदीन' की उन्नित में वे कोई वाधा नहीं पहुँचा सके। श्रपनी श्रपार मूर्खता के कारण सत्तीदीन महाराज के खज़ाश्ची हो गये, श्राधे; श्राधे इसलिये कि ताली सत्तीदीन के पास रहती थी, खाता एक दूसरे वावू लिखते थे। सत्तीदीन इसे श्रपने एकान्त विश्वासी होने का कारण समभते थे। दूसरे हिन्दोस्तानियों पर भी इस मर्यादा का प्रभाव पड़ा। विल्लेसुर समभ-वूभकर इनकी शरण में गये। सत्तीदीन सस्त्रीक

रहते थे। दो-तीन गायें पाल रक्की थीं। स्त्री 'शिखरिदशना' थीं यानी सामने के दो दांत श्रावश्यकता से श्रधिक बड़े थे। होठों से कोशिश करने पर भी न बन्द होते थे। पैकू के सुकुल। कनवजियापन में विल्लेसुर से बहुत बड़े। फलतः विल्लेसुर को यहाँ सब तरह श्रपनी रक्ता देख पड़ी।

विल्लेसर सत्तीदीन के यहाँ रहनं लगे। एसी हालत में गरीब की तहजीव जैसी, दबे पाँव, पेट खलाये, रीड़ अकाये, आँखें नीची किये आते जाते रहे। उठते जोवन में सत्तीहीन की स्त्री को एक सहलानेवाला मिला। दो-तीन दिन तक भोजन न खला। एक दिन श्रीरत वाले कोठे जी गया। नकी सुरों में बोलीं, ''मैं कहती हूँ, विल्लेसर, तुम तो श्रा ही गये हो, श्रीर श्रभी हो ही, इस चरवाहे को विदा क्यों न कर दुँ ? हराम का पैसा खाता है। कोई काम है ? घास खड़ी है, दो बोभ काट लानी है; नहीं, पैरे की वँधी मुठें हैं-यहाँ वहाँ का जैसा धान का पैरा नहीं-यहा बहा कतर देता है श्रीर थोड़ी सी सानी कर देनी है: देश में जैसे डंडा लिये यहाँ ढोरों के पीछे नहीं पड़ा रहना पड़ता, लम्बी लम्बी रस्सियाँ हैं, तीन गायें हैं, घास खड़ी है, बस ले गये श्रीर खँटा गाड़कर बाँध दिया, गायें चरती रहीं, शाम को वाबू की तरह टहलते हुए गये श्रीर ले श्राये, दध दह लिया रात को मच्छड लगते हैं. गीले पैरे का धवाँ दे दिया: कहने में तो दर भी लगी।' कहकर सत्तीदीन की स्त्री ने कनपटी घुमाई श्रीर दोनों होंठ सटाने शुरू किये।

विल्लेसुर चौकन्ने । ढोर चराने के लिये समन्दर पार नहीं किया । यह काम गाँव में भी था । लेकिन परदेश है। अपना कोई नहीं । दूसरे के सहारे पार लगना है । सोचा, तव तक कर लें; नौकरी न लगी तो घर का रास्ता नापंगे।

विल्लेसुर को जवाब देते देर हुई । सत्तीदीन की स्त्री नं कनपटी घुमाई कि विक्लेसुर बोले—'कौन बड़ा काम हं ? काम के लिए ही तो आया हूँ सात सौ कोस—देस सात सौ कोस तं। होगा ?'

विल्लेसुर के निश्चय पर जमकर सत्तीदीन की स्त्री ने कहा, 'ज्यादा होगा'। कानपुर की वर्दवान की दूरी। सोचकर बोली, 'जमादार श्रायेंगे तो पूळूँगी, उनकी किताब में सव लिखा है।'

विह्नेसुर खामोश रहे । मन में क्रिस्मत को भला बुरा कहते रहे ।

शाम को जमादार श्राये। भोजन तैयार था। स्त्री ने पैर धुला दिये। जमादार पाटे पर वैठे। स्त्री दिन को मिक्खयाँ उड़ाती हैं, रात को सामने बैठी रहती हैं। जमादार भोजन करने लगे। स्त्री ने कहा 'जमादार, बिल्लेसुर कहते हैं, श्रपना देस यहाँ से सात सी कोस है, मैं कहती हूँ, श्रीर होगा। तुम्हारी किताब में तो सब कुछ लिखा है ?'

सत्तीदीन को एक डाइरी मिली थी। डाइरी भी वही बाबू लिखता था। लिखने के विषय के श्रलावा श्रीर क्या क्या उसमें लिखा है, सत्तीदीन उस बाबू से कभी कभी पढ़ाकर समभते थे। सत्तीदीन ने सोचा, महाराज ने ऊँचा पद तो दिया ही है, संसार को भी उनकी मुट्टी में बेर की तरह डाल दिया है। कई रोज़ वह किताब घर ले श्राये थे, श्रीर वहाँ जो कुछ सुना था, जितना याद था, ज़वानी स्त्री को सुनाया था।

बार्ये द्वाथ से मृद्धों पर ताव देते हुए, मुँह का नेवाला निगलकर

सत्तीदीन ने कहा, 'सात सौ कांस इलाहाबाद तक पूरा हो जाता है।' उनकी स्त्री चमकती श्राँखों से बिल्लेसुर को देखाने लगीं। विल्लेसुर हार मानकर बोले—'जब किताब में लिखा है तो यही ठीक होगा।'

पित को प्रसन्न देखकर पत्नी ने अर्ज़ी पेश की जिस तरह पहले वड़े आदिमियों का मिज़ाज परखा जाता था, फिर बात कही जाती थी। विल्लेखर गर्ज़मन्द की वावली निगाह स देखते रहे। सत्तीदीन ने उसमें एक सुधार की जगह निकाली, कहा 'बिल्लेखर अपने आदमी है इसमें शक नहीं, लेकिन इसमें भी शक नहीं कि उस छोकड़े से ज्यादा खायेंगे। हम तनख्वाह न देंगे। दोनों वक्षत खा लें। तनख्वाह की जगह हम तहसील के जमादार से कह देंगे, वे इन्हें गुमाश्तों के नाम तहसील की चिट्टियाँ देते रहें, ये चार-पाँच घन्टे में लगा आयेंग, इन्हें चार-पाँच रुपये महीने मिल जाया करेंगे, हमारा काम भी करते रहेंगे।'

सत्तीदीन की स्त्री ने किये उपकार की निगाह से विल्लेखर को देखा। विल्लेखर ख़राक श्रीर चार-पाँच का महीना सोचकर श्रपने धनत्व को दवा रहे थे, इतने से श्रागे बहुत कुछ करेंगे। सोचते हुए उन्होंने सत्तीदीन की स्त्री से हामी की श्रांख मिलाई।

जमादार गम्भीर भाव से उठकर हाथ-मुह धोने लगे। (३)

विल्लेखर जीवन-संग्राम में उतरे। पहले गायों के काम की वहुत-सी वार्ते न कही गई थीं, वे सामने श्राईं। गोवर उठाना, जगह साफ़ करना, मूत पर राख छोड़ना, कंडे पाथना, कभी कभी गायों को नहलाना श्रादि भीतरी बहुत सी बातें थीं। दरश्रस्ल

फुर्सत न मिलती थी। पर विना चिट्ठी लगाये पूरा न पड्ता था। पास-पास की चिट्ठियाँ मिलती थीं, जैसा सत्तीदीन कह गये थे। एक चिट्ठी के तीन श्राने मिलते थे। कुछ दिनों में विल्लेखर को मालम हुश्रा, दूर की चिट्ठी में दूना मिलता है। उन्होंन हाथ वढ़ाया। तहसील के जमादार ने कहा, न तुम नौकर हो, न किसी की एवज़ पर हो, फिर सत्तीदीन ने मना किया है, दूर की चिट्ठी हम न देंगे। विल्लेखर पैरों पड़े, कहा, नौकर तो श्राप ही करेंग; तव तक दृश्वाली चिट्ठी भी दें, मैं वारह कोस छः घएटे में जाऊँगा-श्राऊँगा। जमादार चिट्ठी देने लगे।

चिट्टी लगाना सत्तीदीन की स्त्री को श्रवरता था। विल्लेसर लौटकर सदा चढी त्योरियाँ देखते थे। गोकि काम में कसर न रहती थी। दस बजे तक कुल काम कर जाते थे। लौटकर गायों को खोल लाते थे श्रीर रात नौ बजे तक उनके पीछे लगे रहते थे। फिर भी सत्तीदीन की स्त्री की शिकन न मिटती थी। दूसरा नौकर भी न रक्खा, क्योंकि विल्लेखर सस्ते थे। वार्ते कभी कभी सनाती थीं जो कानों को प्यारी न थीं, श्रीर उनसे पेट की आंतें निकलने को होती थीं। विल्लेखर बरदाश्त करते थे। गरमी के दिनों में दस-बारह बजे तक बर का कुछ काम करते थे, फिर चिट्टी लगाते हुए, देर हुई सोचकर ध्रुप में, नंगे सिर, बिना छाता, दौड़ते हुए रास्ता पार करते थे। लौटते थे, हाँकते हुए, मुँह का थुक सूखा हुआ, होंठ सिमटे हुए, पसीने-पसीने, दिल धड़कता हुआ, यहाँ का वाक़ी काम करने के लिये। पहुँचकर ज़मीन पर ज़रा बैठते थे कि सत्तीदीन की स्त्री पूछती थीं, कितना कमा लाये विल्लेसुर ? ज़वान लुरी से पैनी, मतलब हलाल करता हुआ। बिल्लेसुर उस गरमी में बनावटी नरमी लाते हुए, स्रीस निपोड़कर जवाब देते हुए, ज़रा सुस्ताकर गायों के पीछे तरह तरह के काम में दौड़ते हुए।

उन दिनों कइयों से विल्लेसुर कह चुके, मर्द से श्रीरत होना श्रच्छा। कोई नहीं समक्ता। विल्लेसुर सृखे होठों की हार खाई हँसी हँसकर रह गये।

गाँव में भी विल्लेखिर की वरदाश्त करने की श्रादत पड़ी थी। कभी कुछ बोले नहीं। श्रापनी ज़िन्दगी की किताब पढ़ते गये। किसी भी वैज्ञानिक से बढ़कर नास्तिक।

विल्लेसुर दूसरे का श्रविश्वास करते करते एक खास शक्ल के वन गये थे। पर श्रपना वल न छोड़ा था, जैसे श्रकेले तैराक हों। सत्तीदीन की स्त्री को न माल्म होने दिया कि दूर की कौड़ी लाते हैं। बारह कोस की दौड़ छः कोस की रही। दुनिया को ख़श करने की नस टोये पा चुके थे; दम साधे, दवाते हुए कई महीने खे गये। एक दिन जमादार को ख़ुश देखकर बोले, 'वावा; श्रव नौकरी लगा देते!'

उन्होंने कहा, 'श्रच्छा, कल नाप देना।'

विल्लेखुर मन्नी के भाई थे, पाँच फ़ीट से कुछ ही ऊपर। जानते थे, ऊँचाई घटेगी। तरकीव निकाली। चमरीधा जूता था डेढ़ इंच से कुछ ज्यादा ऊँचे तले का। उसमें रुई की गद्दी लगाई। पहनकर खड़े हुए तो जैसे ईंटों पर खड़े हों। लेकिन भेंपे नहीं, न डरे, जैसे फ़र्ज़ श्रदा कर रहे हों, गये। कचहरी में लट्ट लाकर लगाया गया। विल्लेखुर ने श्रांख उठाई कि देखें, पूरे हो गये। नापनेवाले ने कहा, डेढ़ इंच घटा।

बिल्लेसुर ने जमादार को उड़ी निगाह से देखा। साथ श्रारज़्-

मिन्नत । जमादार मुस्कराये । कहा, 'बिल्लेसुर, तुम नौकर नहीं हो सकते, लेकिन कोई-न-कोई सिपाही छुट्टी पर रहता है, जगह तुम्हें मिलती रहेगी, बिना तनक्र्वाह की छुट्टी वाले की तनक्र्वाह भी।'

बिल्लेसुर तरक्क्की की सोचकर मुस्कराये। एक साल बीत गया।

#### (8)

सत्तीदीन की स्त्री को आये कई साल हो गये. उन्होंने जगन्नाथजी के दर्शन नहीं किये। पैसा पास न था। एक दिन जमादार से बोलीं. 'जमादार, पैसा तो पास है, लेकिन लडका बचा कोई नहीं। हमारे-तम्हारे बाद पैसा श्रकारथ जायगा। इतने दिन श्राये हए. श्रभी जगन्नाथजी के दर्शन नहीं हुए। श्रवके सोचती हूँ, बाबा के दर्शन करूँ श्रीर कहूँ, वाबा मेरी गोद भर दो तो तुम्हारे चरणों पर लोटकर तुम्हारी एक सौ एक रुपये की शिरनी चढाऊँ। मेरा जी कहता है, वाबा मेरी मनोकामना पूरी करेंगे। देश-देश के लोग जाते हैं. मूँ हमाँगा वरदान उन्हें मिलता है. भगवान ही हैं-- ऋरे हाँ-जो कर, थोड़ा। फिर न जाने क्या सोच-कर सत्तीदीन की स्त्री फ्रट-फ्रटकर रोने लगीं, फिर श्रपने हाथ श्राँस पोंछकर हिचकियाँ लेती हुई बोलीं, 'मुमे सब सुख है। जैसा अच्छा वर मिला, वैसा अच्छा घर; धन है, मान है, गहने हैं, कपडे हैं, दूध से भरी हूँ, लेकिन ऊँ हूँ हूँ—' फिर रोदन, यानी पत नहीं।

सत्तीदीन ने छाती से लगाकर कहा, 'श्रभी तुम्हारी कोई उमर हो गई है? पहली होतीं तो एक बात होती। वे तो बेचारी चक्की पीसती हुई चली गई। पाँच साल हुए तुम्हें ब्याद कर लाया हूँ। श्रव तुम्हारी उम्र वीस साल की होगी ?'

सिसिकयाँ लेते हुए स्त्री ने कहा, 'उन्नीसवाँ चल रहा है।' हालां कि उनकी उम्र पच्चीस साल से ऊपर थी।

'फिर ?' सत्तीदीन ने कहा, 'इतनी उतावली क्यों होती हो ? मैं भी अभी बुड्ढा नहीं। लड्के-बच्चे जब आते हैं, अपने आप आते हैं।'

'ऐसान कहो', स्त्री ने कहा, 'कहो, जगन्नाथ जी की कृपा से आते हैं।'

सत्तीदीन गम्भीर हो गये; बोले 'जगन्नाथजी की रूपा सब तरफ़ है। ऊँचा ख्रोहदा मिला है, यह भी जगन्नाथजी की रूपा है; ख्रीर उनके दर्शन हम रोज़ करते हैं मन में, रही बात उनकी पुरी में जाने की, सो चले चलेंगे, दस दिन की छुट्टी ले लेंगे। यह कीन बड़ी बात है?

स्त्री को ढाढस वँधा। इसी समय विल्लेसुर श्राये। जमादार ने पूछा, 'बिल्लेसुर, जगन्नाथ जी चलोगे?'

बिल्लेसुर खरचा नहीं लगाना चाहते थे। सत्तीदीन समभ गये। लेकिन बिल्लेसुर के पास होगा भी कितना, सोचकर कहा, 'ग्रच्छा, श्रपनी छुट्टी मंजूर करा लेना दस दिन की, श्रगले इतवार को चलेंगे।' सत्तीदीन को साथ एक नौकर चाहिये था।

विल्लेखर जब दूसरे की एवज़ में काम करने लगे, तब कचहरी की लगातार हाज़िरी ज़रूरी हो गई। सत्तीदीन को गायों के काम के लिये दूसरा नीकर रखना पड़ा। बाहर का बहुत सा काम बिल्लेखर कर देते थे, यों वे श्रव श्रलग रहते थे, श्रलग एकाते खाते थे। फोकट में जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे, विल्लेसुर के आनन्द का आरपार न रहा। उन्होंने छुटी मंजूर करा ली। अगले इतवार के दिन सत्तीदीन के सामान के रचक के रूप से जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिये सत्तीदीन और उनकी स्त्री के साथ रवाना हए।

जिस तरह सत्तीदीन की स्त्री का विश्वास था कि जगन्नाथ जी की रूपा की दृष्टि पड़ते ही वे गर्भिणी हो जायँगी, उसी तरह बिल्लेसुर का विश्वास था कि सत्तीदीन की इच्छामात्र से उनकी नौकरी स्थायी हो जायगी, चाहे वे डेढ़ इंच की जगह वालिश्त भर छोटे पड़ें।

श्रपने विश्वास को फलीभूत करने का उपाय विल्लेखर रास्ते में सोचते गये।

पुरी पहुँचकर बहुत ख़ुश हुए। ऐसा दृश्य कानपुर से वर्दवान तक न देखा था। समन्दर का किनारा—बाल के दूह—देखकर बहुत ख़ुश हुए, समुद्र देखकर जामे से बाहर हो गये। जगन्नाथ जी की स्पृति में बहुत से घोंचे समुद्र के किनारे से चुनकर रख लिये, कुछ छोटे छोटे शंख-से।

मार्करहेय, वटक्रष्ण, चन्दनतालाव श्रादि प्रसिद्ध जगहें देखते फिरे। मन्दिर के श्रहाते में श्रीर छोटे छोटे मन्दिर हैं। एक एक देखते फिरे। एकादशी को एक जगह उल्टा टंगी देखकर हँसे। सत्तीदीन ने कहा 'बाबा के प्रताप से यहाँ एकादशी उल्टा टाँग दी गई हैं; यहाँ कोई एकादशी का बत नहीं कर सकता। बिल्लेखर ने उन्हें भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर सब लोग कलियुग की मूर्ति देखने गये। कलियुग श्रपनी बीबी को कन्धे पर बैठाये बाप को पैदल चला रहा है। सत्तीदीन की स्त्री ग्रीर से देखती

रहीं। कई रोज़ वड़ आनन्द से कटे। भुवनेश्वर चलने की तैयारी हुई।

जगन्नाथ जी में जूठा नहीं होता, या दूसरे की जूठन खाना प्रचलित है। इधर के लोग जिन्हें चौके की क़ैद माननी पड़ती है, वहाँ खुलकर एक दूसरे की जूठन खाते हैं। कोई बुरा नहीं मानता। विल्लेसुर ने जमादार श्रीर जमादारिन की पत्तलों में श्रपने जूठे हाथ से भात उठाकर डाल दिया। वे कुछ न बोले, बल्कि खाते हुए हँसते रहे।

दो दिन बीत जाने पर की बात है, जमादार नहा चुके थे, बिल्लेसुर भी नहाकर आये। आकर सीधे जमादार के पास गये और उनके पैर पकड़ कर पेट के बल लेट गये। 'क्या है बिल्लेसुर? क्या है बिल्लेसुर?' जमादार शंका की दृष्टि से देखते हुए पूछने लगे। बिल्लेसुर ने करुण स्वर सं कहा, 'कुछ नहीं, बाबा, मेरा भवसागर से उद्धार करो।'

भवसागर से उद्धार हम कैसे करें, विल्लेखर ? क्या हो गया है ?' सत्तीदीन विचलित हो गये ।

पैर पकड़े हुए ही जिल्लेखुर ने कहा, 'वाबा, मुक्ते गुरुमन्त्र दो !'
'श्ररे, गुरु यहाँ एक-से-एक वड़े हैं, छोड़ो पाँव, उनमें जिससे
वाहो, मन्त्र ले लो ।' सत्तीदीन ने पैर छुड़ाने को किया।

'मेरी निगाह में तुमसे वड़ा कोई नहीं। तुम मुक्त पर दया करो।' पैर पकड़े हुए विल्लेसुर ने पैरों पर माथा रख दिया।

'मुक्ते तो कोई गुरुमन्त्र स्त्राता ही नहीं । सिर्फ़ गायत्री स्नाती है ।' विकल होकर सत्तीदीन ने कहा ।

'वावा, गायत्री से बड़ा गुरुमन्त्र श्रीर कोई नहीं। मैं यही मन्त्र लुँगा।' 'श्ररे, गायत्री तो जनेऊ होते वक्त तुम सुन चुके हो।'

'में भूल गया हूँ। तुम्हारे पैर छूकर कहता हूँ। कल मेंने सपना देखा है कि यावा जगन्नाथ जी कहते हैं.......लेकिन कहूँगा तो सपना फलियायगा नहीं।'

स्वप्न की वात से सत्तीदीन की स्त्री रोमाञ्चित हुईं। विल्लेसुर बाज़ी मार ले गया, सोचा। पुकार कर कहा, 'विल्लेसुर, पैर छोड़ दो। तुम्हें वावा का सपना हुआ है, तो मैं कहती हूँ, जमादार गुरुमन्त्र देंगे। यहाँ आश्चो, श्रकेले में मुभसे वताश्चो कि क्या सपना देखा।'

बात पाकर विल्लेसुर ने पैर छोड़ दिये। सत्तीदीन की स्त्री कोठरी की तरफ़ बढ़ीं। विल्लेसुर साथ साथ गये। वहाँ जाकर कहा, 'मैं सोता था, सोता था, देखा भुस्स से एक श्राग जल उठी, उसमें तीन मुँह वाला एक श्रादमी वैठा था, उसने कहा, विल्लेसुर, तु गरीव ब्राह्मण है, स्ताया हुश्रा है, लेकिन घवड़ा भन, तू जिसके साथ श्राया है, उनकी सेवा कर, उनसे गुरुमन्त्र लेले, तू दृथों-पूतों फलेगा। फिर देखता हूँ तो कहीं कुछ नहीं।'

सत्तीदीन की स्त्री ने निश्चय किया, फल उल्टा हुआ। यह सपना दरश्रस्त उन्हें होना था। कोई खता न हो गई हो। हर सोमवार वाबा के नाम घी की वत्ती देने का सङ्ग्रहण किया। फिर सत्तीदीन से मन्त्र दे देने के लिये कहा। सत्तीदीन ने कल्ठी, माला, मिठाई, श्रॅंगोछा श्रादि बाज़ार से खरीद लाने के लिये विल्ले-सुर से कहा। बिल्लेसुर गये, चल भर में खरीद लाये। सत्तीदीन ने गायत्री मंत्र से पुनर्वार बिल्लेसुर को दीचित किया।

बिल्लेसुर की श्रद्धालु श्राँखों का प्रभाव सत्तीदीन की स्त्री पर

पड़ा। जगन्नाथ-दर्शन बिल्लेसुर के मुकाबिले उनका फीका रहा सोचकर जमादार से बोलीं, 'जमादार, मैं कहती हूँ, मंत्र मैं भी क्यों न ले लूँ।' जमादार ने कहा, 'श्रच्छा, पएडा जी श्रावें, तो पूछ लें।' ईश्वर की इच्छा से पएडा जी कुछ ही देर में श्रा गये। सत्तीदीन ने पूछा। पएडा जी ने सत्तीदीन की स्त्री को देखा श्रीर कहा 'श्रमी तुम रख नहीं सकेगा। श्रमी तो तुमको मासिक धर्म होता है।'

सत्तीदीन की स्त्री कटी निगाह देखती रही। पएडा जी ने सत्तीदीन को सलाह दी कि चौथेपन में गुरुमन्त्र लेना लाभदायक होता है। जब तक स्त्री को मासिक धर्म होता है तब तक वह मंत्र की रत्ता नहीं कर सकती, श्रशुद्ध रहती है श्रीर तरह तरह से पैर फिसलने की सम्माबना है। सत्तीदीन मान गये।

वहाँ सं भुवनेश्वर गये, फिर वर्दवान वापस आये।

सत्तीदीन की स्त्री एक साल तक जगन्नाथ जी की शक्तिकी परीचा करती रहीं। हर सोमवार को घी का दिया देती थीं; श्रीर हर महीने के श्रन्त तक प्रतीचा करती थीं। लेकिन कोई फल न हुशा।

विल्लेसुर की किया-काष्टा बहुत बढ़ गई। तिलक, माला श्रीर गायत्री के धारण से उनकी प्रखरता दिन पर दिन निखरती गई।

जब एक साल तक पुत्र-विषय में बाबा जगन्नाथ जी ने रूपा न की तब सत्तीदीन की स्त्री का देवता पर कोप चढ़ा श्रीर वे दिव्य शक्ति की पन्नपातिनी बन गईं; यथार्थवादी लेखक की तरह।

विल्लेसुर को बड़ी ग्लानि हुई। उनके गुरुमंत्र का लोग मज़ाक्र उड़ाते थे। उनकी हालत में भी कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने निश्चय किया, देश चलकर रहेंगे, ज़र्मीदार की ग़ुलामी से गुरु की गुलामी सकत है, यहाँ से वहाँ की आबोहवा अच्छी, अपने आदमी बोलने-बत्तलाने के लिये हैं, अब यहाँ नहीं रहेंगे।

गुरुश्राइन का यथार्थवाद भी विल्लेसुर को खला। एक दिन वे श्रपनी कराठी श्रीर माला लेकर गये श्रीर गुरुश्राइन के सामने रखकर कहा, "मैंने देश जाने की छुट्टी ली है। लीटूँ या न लीटूँ, कहने को क्यों रहे, यह माला है श्रीर यह कंठी, लो, श्रव मैं चेला नहीं रहुँगा, जैसे गुरु वैसी तुम, यह तुम्हारा मन्त्र है।"

कहकर गायत्री-मन्त्र की त्रावृत्ति कर गये श्रौर सुनाकर चल दिये, फिर पैर भी नहीं छुए।

#### ( & )

विल्लेसुरगाँव श्राये। श्रंटी में रुपये थे, होटों में मुसकान। गाँव के ज़र्मीदार, महाजन, पड़ोसी, सब की निगाह पर चढ़ गये—सबके श्रन्दाज़ लड़ने लगे—'कितना रुपया ले श्राया है।' लोगों के मन की मन्दाकिनी में श्रव्यक्त ध्वनि थी—विल्लेसुर रुपयों से हाथ धोयें! रात को लाटी के सहारे कच्चे मकान की छत पर चढ़कर, श्राँगन में उतरकर, रक्खा सामान श्रीर कपड़े-लत्ते उटा ले जानेवाले चोर इस ताक में रहने लगे कि मौक्रा मिले तो हाथ मारें। एक दिन मन्स्बा गाँठकर त्रिलोचन मिले श्रीर श्रपनी झानवाली श्राँख खोलकर बड़े श्रपनाव से बिल्लेसुर से बातचीत करने लगे—'क्यों बिल्लेसुर, श्रब गाँव में रहने का इरादा है या फिर चले जाश्रोगे ?"

बिल्लेसुर त्रिलोचन के पिता तक का इतिहास कराग्य किये थे, सिर्फ़ हिन्दी के ब्लैंक वर्स के श्रेष्ठ कवि की तरह किसी सम्मेलन या घर की बैठक में त्रावृत्ति करके सुनाते न थे। मुस्कराते हुए नरमी से बोले—''भय्या, श्रब तो गाँव में रहने का इरादा है—बंगाल का पानी बड़ा लागन है।"

त्रिलोचन के तीसरे नेत्र में और चमक श्रा गई। एक क़दम बढ़ कर श्रीर निकट होतं हुए,सामीप्यवाले भक्त के सहानुभृतिसूचक स्वर से बोले—"बड़ा श्रच्छा है, बड़ा श्रच्छा है। काम कीन-सा करोगे?"

"श्रभी तक कुछ विचार नहीं किया।" विल्लेसुर वैसं ही सुस्कराते हुए बोले।

"विना सोते के कुन्ना सूख जाता है। वैठे-बैठे कितने दिन स्नान्नोगे?"

"सही सही कहता हूँ। अभी तो ऐसे ही दिन कटते हैं।"

"ऐसा न कहना। गाँव के लोग वड़ पाजी हैं। पुलिस में रपोट कर देंग तो बदमाशी में नाम लिख जायगा। कहा करो, जब चुक जायगा तब फिर कमा लायेंगे।"

विल्लेसुर सिटपिटाये। कहा, "हाँ भय्या, श्राजकल होम करते हाथ जलता है। लोग समर्भेग, जब कुछ है ही नहीं तब खाता क्या है?—चोरी करता होगा।"

त्रिलोचन ने सोचा, परले दरजे का चालाक है, कहीं कुछ खोलता ही नहीं। खुलकर बोले, ''हाँ, दीनानाथ इसी तरह बहुत खीस निपो-इकर बातचीत किया करते थे, अब लिख गये बदमाशी में; रात को निगरानी हुआ करती है।'

विल्लेसुर फिर भी पकड़ में न आये। कहा, 'पुलिसवाले आँखें देखकर पहचान लेते हैं—कीन भला आदमी है, कीन बुरा। अपने खेत में रामदीन को बंटाई में देकर गया था। वही खेत लेकर किसानी कहुँगा।"

त्रिलोचन को थोड़ी-सी पकड़ मिली। कहा, "हाँ, यह तो श्रच्छा विचार है। लेकिन तुम्हारे वैल तो हैं ही नहीं, किसानी कैसे करोगे?"

विल्लेखर पेच में पड़े। कहा, ''इसीलिये तो कहा था कि स्रभी तक कुछ ते नहीं कर पाया।''

त्रिलोचन का पारा चढ़ना ही चाहता था, लेकिन पारा चढ़ने से खरी-खोटी सुनाकर झलग हो जाने के झलावा झौर कोई स्वार्थ न सधेगा, सोचकर मुश्किल से उन्होंने झपने को यथार्थ कहने से रोका, और वड़े धैर्य से कहा, "हमारे बैल ले लो।"

''फिर तुम क्या करोगे?

''हम श्रीर वड़ी गोई लेना चाहते हैं। लेकिन सौ रुपये लेंगे।" बिल्लेसुर ने निश्चय किया, सौ रुपये ज्यादा नहीं हैं। कहा, ''श्रच्छा, कल बतलायेंगे।"

त्रिलोचन. एक काम है, कहकर चले। मन में निश्चय हो गया कि सौ रुपये एकमुश्त देनेवाले विल्लेखर के पास पाँच-सात सौ रुपये ज़रूर होंगे। त्रिलोचन दूसरी जगह सलाह करने गये कि किस उपाय से वह रुपये निकाले जायाँ।

विल्लेसुर त्रिलोचन के जाने के साथ घर के भीतर गये श्रीर कुछ देग में तैयार होकर बाहर के लिये निकले। लोगों ने पूछा, कहाँ जाते हो विल्लेसुर ? विल्लेसुर ने कहा, पटवारी के यहाँ।

शाम होतं-होते लोगों ने देखा, तीन बड़ी-बड़ा गाभिन बर्कारयाँ लिये बिल्लेसुर एक श्रादमी के साथ श्रा रहे हैं। गाँव भर में हल्ला हो गया, बिल्लेसुर तीन बर्कारयाँ ले श्राये हैं। सवने एक-एक लम्बी साँस छोड़ी। षकिरयों का समाचार पाकर त्रिलोचन फिर श्राये। कहा, बकरी ले श्राये, श्रच्छा किया, श्रव ढोर काफ़ी हो जायँगे। बिल्लेसुर ने कहा, "हाँ, वैलोंवाला विचार श्रव छोड़ दिया है, कौन हमारे सानी-पानी करेगा? वकिरयों को पत्ते काठकर डाल दूँगा। बैलों को बाँधकर बैल ही बना रहना पड़ता है।"

"श्रीर किसानी ?"

''बंटाई में है, साभे में कर लेंगे।''

( ৩

बिल्लेसर ने लम्बे पतले वाँस के लग्गे में हँसिया बाँधा, बढ़ाकर गुलड-पीपल-पाकर त्रादि पेडों की टहनियाँ छाँटकर वकरियों को चराने के लिये। तैयारी करते दिन चढ़ श्राया। विल्लेसुर गाँव के रास्ते वकरियों को लेकर निकले। रामदीन मिले, कहा, 'ब्राह्मण होकर बकरी पालोगे ? लेकिन हैं वडी अच्छी बकरियाँ, खब दध देंगी, श्रव दो साल में बकरी-बकरों से घर भर जायगा, श्रामदनी काफ़ो होगी।" कहकर लोभी निगाह से वकरियों को देखते रहे। रास्ते पर जवाब देना बिल्लेखर को वैसा श्रावश्यक नहीं मालूम दिया। साँस रोके चले गये। मन में कहा, "जब ज़रूरत पर ब्राह्मण को हल की मूठ पकड़नी पड़ी है, जूते की दूकान खोलनी पड़ी है, तब बकरी पालना कौन बुरा काम है ?" ललई क़म्हार श्रपना चाक चला रहे थे. बकरियों को देखकर एक कामरेड के स्वर से बिल्लेसर का उत्साह वढाया। बिल्लेसर प्रसन्न होकर श्रागे बढे। श्रागे मन्दिर था। भीतर महादेव जी. बाहर पीछे की तरफ़ महावीर जी प्रतिष्ठित थे। जब भी बिल्लेख़र गुरुमन्त्र छोड् चुके थे. फिर भी बकरियों की मेडिये से कल्याण-कामना किये बिना नहीं

रहा गया-मन्दिर में गये। उन्हें महादेव जी से महावीर जी श्रधिक शक्ति वाले मालम दिये। यह भी हो सकता है कि बाहर महावीर जी के पास जाने से वे गलियारे से जाती हुई बकरियों को भी देख सकते थे। श्रस्त महावीर जी के पैर छ कर, मन-ही-मन उन्होंने कुछ कहा श्रीर फिर श्रपनी बकरियों का पीछा पकड़ा। खेत की हरियाली की तरफ़ लपकती बकरी को हटककर सामने लच्य स्थिर करके वढे। मन्त्र का पक्का कुन्ना त्राया। गलियारं में ही खडे खडे लग्गा बढाकर गलियारे पर श्राती पीपल की निचली डाल सं टहर नियाँ छाँटने लगे। टहनियों के गिरते ही बकरियाँ पत्तियों से जट गई। जरूरत भर लच्छियाँ छाँटकर लग्गा डाल के सहारे खडा कर बिल्लेसर कप की जगत पर चढकर बैठे वकरियों को देखते हए। सामने पडती जमीन थी। बग्रल से एक बरसाती नाला निकला था। चरवाहे लड़के वहीं ढोर लिये इधर उधर खंडे थे। बिल्लेसुर को देखा। उनकी बकरियों को देखा। भगाने की सुभी। सयाने लडकों ने सलाह की। बात ते हो गई कि खेदकर नाले में कर दिया जाय । बिल्लेसुर परेशान होंगे, खोजेंगे। मिलेंगी, मिलेंगी: न मिलेंगी, बला से । एक ने कहा, पासियों को खबर कर दी जाय तो नाले में मारकर निकोलेंगे, कुछ मास हमें भी मिलेगा। दूसरे ने कहा, गाभिन हैं, किस काम का मास। फिर भी बकरियों को भगाने का लोभ लड़कों से न रोका गया। सलाह करके कुछ बाहर तके रहे. कुछ बिल्लेखर के पास गये। एक ने कहा, "काका, आश्रो, कुछ खेला जाय।" बिल्ले-सुर मुस्कराये। कहा, "श्रपने बाप को बुला लाश्रो, तुम क्या हमारे साथ खेलोगे ?" फिर सतर्क दृष्टि से बकरियों को देखते रहे।

दूसरे ने कहा, "श्रच्छा काका न खेलो ; परदेस गये थे वहाँ के कुछ हाल सुनाश्रो।" विल्लेसुर ने कहा, "बिना श्रपने मरे कोई सरग नहीं देखता। बड़े होकर परदेस जाश्रोगे तब मालूम कर लोगे कि कैसा है।" एक तीसरे ने कहा, "यहाँ हमलोग हैं, मेडिये का डर नहीं; वह ऊँचे हार में लगता है।" विल्लेसुर ने कहा, "इधर भी श्राता है, लेकिन श्रादमी का मेस बदल कर।"

यह कहकर बिल्लेखर उटे। वकरियाँ एक एक पत्ती टँग चुकी थीं। भपाटे से बढ़कर लग्गा उठाया श्रीर हाँककर दूसरी तरफ़ ले चले। पड्ती ज़मीन से ऊँचे, वाग की तरफ़ चलते हुए कुछ रियाँ की लच्छियाँ छाँटीं। दीनानाथ गाँव जाते हए मिले। लोभी निगाह सं वकरियों को देखते हुए पूछा, "कितने की खरीदीं?" विक्ले सुर ने निगाह ताड़ते हुए कहा, ऋधियाँ की मिली हैं।" विल्लेस्र के जगे भाग सं दीना की चोटी खड़ी हो गई—ऐसा तश्रज्जुव हुश्रा । पृञ्जा—"तीनों ?" विल्लेखर ने श्रपनी खास मुस्क-राहट के साथ जवाब दिया, "नहीं तो क्या-एक ?" दीना ने श्ररथाकर पूछा, "यानी वकरी तुम्हारी, दूध तुम्हारा; मर जाय, उसकी ; बचे, शाधे श्राधे ?" विल्लेखर ने कहा, "हाँ।" बिल्लेखर के असम्भावित लाभ के वांक सं जैसे दीना की कमर टेढ़ी हो गई। दवा हुआ बोला, "हाँ, गुसैयाँ जिसको दे।" मन में ईर्ध्या हुई। बिल्लेखर अकेले मज़ा लेंगे ? दीना नहीं अगर वर्कारयों को पेट में न डाला। विल्लेसुर ने देखा, दीना के माथे पर बल पड़े हुए थे, श्राँखों में इरादा ज़ाहिर था। विल्लेस्र को ज़िन्दगी के रास्ते रोज़ पेसी ठोकर लगी है, कभा बचे हैं, कभी चुके हैं। श्रब बहुत सँभले रहते हैं। हमेशा निगाह सामने रहती है। वहाँ से बढ़ते हुए गुलड़ के पेड़ के तले गये। कुछ पत्ते काटे श्रीर उनका वोक्ष वनाकर बाँध लिया घर में वकरियों को खिलाने के इरादे। जब वकरियों का पेट भर गया तब बोक्ष सर पर रखकर दूसरे रास्ते से वकरियों को लिए हुए घर लौटे।

#### ( = )

विल्लेसुर के अपने मकान के इतने हिस्से हुए थे कि वकिरयों को लेकर वहाँ रहना असम्भव था। भाइयों को राजयन्मा न होने के कारण वकिरयों की गन्ध से ऐतराज़ होता। दूसरे, पुराना होक रियर कई जगह गिर गया था। रात को भेड़िये के रूप से चोर आस सकते थे और वकिरयों को उठा ले जा सकते थे। ऐसे अनेक कारणों से विल्लेसुर ने गाँव में एक खाली पड़ा हुआ पुराना मकान रहने के लिये लिया। खरीदा नहीं, यह शर्त रही कि छायेंगे, छोपेंगे, गिरने से मकान को बचाये रहेंगे। नोटिस मिलने पर छः महीने में मकान खाली कर देंगे। मालिक मकान परदेश में रहते थे, एक तरह वहीं वस गये थे। जिनके सिपुर्द मकान था, वे सोलह आने नज़र लेकर विल्लेसुर पर दयालु हो गये थे।

यह मकान परदेशी का होने के कारण वज़ादार हो यह वात नहीं। परदेशी जब इस मकान में रहत थे, विल्लेसुर की ही तरह देशी थे। दंश की दीनता के कारण ही परदेश गये थे। मकान के सामने एक श्रन्था कुश्रा है श्रीर एक इमली का पेड़। बारिश के पानी से धुलकर दीवारें ऊबड़-स्वाबड़ हो गई हैं, जैसे दीवारों से ही पनाले फूटे हों। भीतर के पनाले का मुँह भर जाने से बरसात का पानी दहलीज़ की डेहरी के नीचे गड्ढा बनाकर बहा है। गड्ढा बढ़ता-बढ़ता ऐसा हो गया है कि बड़े जानवर, कुत्ते जैसे श्रासानी से उसके भीतर से निकल सकते हैं। दहलीज़ की फ़र्श कहीं भी बराबर नहीं; उसके ऊपर लेटने की बात क्या, चारपाई भी उस पर नहीं डाली जा सकती। दूसरी तरफ़ एक ख़मसार है और उसी से लगी एक कोठरी। इसी में विक्लेसुर श्राकर रहे। दरवाज़े का गढ़ा तोप दिया। बाक़ी घर की धीरे धीरे मरम्मत करते रहे।

एक वक रोटी पकाते थे, दोनों वक खाते थे। इस तरह सालभर सं ज्यादा केल ले गये। उनका लद्य श्रीर काम बढ़ते गये। लेकिन श्राड़चन सं पीछा नहीं छूटा। गाँव में जितने श्रादमी थे, श्रपना कोई नहीं, जैसं दुश्मनों के गढ़ में रहना हो। भाई भी श्रपने नहीं। बिक्के सुर सोचते थे, क्यों एक दूसरे के लिए नहीं खड़ा होता। जवाब कभी कुछ नहीं मिला। मुमिकिन, दुनिया का श्रसली मतलब उन्होंने लगाया हो। फिर भी, जान रहते काम करना पड़ता है, दूसरे की मदद करनी पड़ती है, सहारा लेना पड़ता है, यह सच है। इधर कोई ध्यान नहीं देता, यह कमज़ोरी दूर नहीं हो रही; कोई सूरत भी नज़र नहीं श्रा रही। हमारे सुकरात के ज़वान न थी, पर इसकी फ़िलासफ़ी लचर न थी; सिर्फ़ कोई इसकी सुनता न था; इसे भी भूलभुलेया से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखा, इसलिए यह भटकता रहा।

कुछ वक्त श्रीर बीता। वकरियों के साथ ही रहते थे। सारे घर में लेंडियाँ। दमदार पहले से थे, वकरियों के साथ रहकर श्रीर हो गये थे। श्रव तक खरीदी वकरियों के नाती-नातिनें पैदा हो चुकी थीं। कुछ पट्टे वेच भी चुके थे। श्रव्छी श्रामदनी हो चली थी। गाँववालों की नज़र में श्रीर खटकने लगे थे। एक दफ्ता कुछ लोग बिल्लेसुर के खिलाफ़ ज़र्मीदार के यहाँ फ़रियाद लेकर गये थे कि गाँव के कुल पेड़ बिल्लेसुर ने डूँड़े कर दिये—उनकी बकरियाँ विकवा दी जानी चाहिए। ज़र्मीदार ने, अच्छा, कहकर उनका उन्साह बढ़ा-कर टाल दिया क्योंकि बिल्लेसुर की बकरियों पर उनकी निगाह पहले पड़ चुकी थी और वे सरकारी पेड़ों की छुँटाई की एक रक़म बिल्लेसुर से तै करके लेने लगे थे। गाँववाल दिल का गुगर बिल्लेसुर को वकरिहा कहकर निकालने लगे। जवाव में बिल्लेसुर बकरी के बच्चों के वही नाम रखने लगे जो गाँववालों के नाम थे।

#### (3)

नहाकर, रोटी पका-खाकर, शाम के लिए रखकर, बिल्लेखर बकरियों को लेकर निकले। कन्धे में वही लग्गा पड़ा हुन्ना। जामन पक रही थी। एक डाल में लग्गा लगाकर हिलाया। लग्गे के एक तरफ़ हँसिया, दूसरी तरफ़ लगुसी वँधी थी। फरेंदे गि श्रॅगों छे में ले लिये श्रीर खाते हुए गलियारे से चले। श्रागे महावीर जी वाला मन्दिर मिला। चढ़ गये श्रीर चवृतरे के ऊपर से मँह की गुठली नीचे फेंककर महावीर जी के पैर छुए श्रीर रोज़ की तरह कहा, मेरी वकरियों की रखवाली किये रहना। तलसीदास जी या सीताजी की जैसी अन्तर पि न थी; होती, तो देखते, मूर्ति मस्कराई। जल्दी-जल्दी पैर छकर श्रीर कहकर मन्दिर के चबुतरे से नीचे उतरे। बकरियों को लेकर गलियारे से होते हुए बाग की श्रोर चले। दुपहर हो रही थी। पानी का महरा दौंगरा गिर चुका था। जुमीन गीली हो गई थी। ताल-तलेयाँ, गड्ही-गढे बहत-कुछ भर चुके थे। कपास, धान, श्रगमन ज्वार-बाजरे. श्चरहर, सनई, सन, लोबिया, ककड़ी-खीरे, मक्का, उर्द श्रादि बोने के लोभी किसान तेजी से इल चला रहं थे। किसानी के तन्त्र के जानकार बिल्लेसुर पहली वर्षा की मटैली सुगन्ध से मस्त होते हुए मौलिक किसानी करने की सोचते अपनी इसी धुन में वकरियों को लिये चले जा रहे थे। उन वँटाई उठाये खेतों में एक खेत खुद-काश्त के लिए लें लिया था। वरसातवाली किसानी में मिहनत ज्यादा नहीं पड़ती। एक बाह दो बाह करके बीज डाल दिया जाता है। वर्षा के पानी से खेती फूलती-फलती है। बैल नहीं हैं, अगमन जोतने-बोने क लिए कोई माँग न देगा। बिल्लेसुर ने निश्चय किया कि छुः सात दिन में अपने काम भर को ज़मीन वे फावड़े से गोड़ डालेंगे। गाँव के लोग और सब खेती करते हैं, शकरकन्द नहीं लगाते। इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। फिर अगहन में उसी खेत में मटर बो देंगे। जब शकरकन्द बैटेगी, रात को ताकना होगा, तब किसा को कुछ दंकर रात को तका लेंगे। एक अच्छी रक्तम हाथ लग जायगी।

निश्चय के बाद जब बिल्लेखुर इस दुनिया में श्राये तब देखा, वे बहुत दूर बढ़ श्राये हैं। श्रायह श्रीर उतावली सं जाँच की निगाह बकरियां पर डाली—गंगा, जमुना, सरजू, पारवती हैं, सेखाइन, जमीला, गुलबिया, सितबिया हैं; रमुश्रा, स्यमुत्रा, भगवितया, परभुत्रा है, दुरुई है, श्रीर दिनवा ? बिल्लेखुर चौकन्ने होकर देखने लंग, पीछे दूर तक निगाह दौड़ाई दोनानाथ न दिखे। कलेजा धक्-स हुश्रा। दानानाथ सबसे तगड़ थे, वहा पिछड़ गये, या कहाँ गये। बुलाने लंग। "उर्र्र, उर्र्र दिनवा! श्र ले— श्रले— उर्र्र्र, श्राव-श्राव, दिनवा! उर्र्र्र, उर्र्र् हेमिमियाने लंगा। दीनानाथ की कोई श्राहट न मिला। "दुरुई, कहाँ है दिनवा?" दुरुई मिमियानी ही बिन्नेसुर के पास श्रा गई।

विज्ञे सुर वकरियों को लेकर उसी गस्ते लीटे। उसी नाले के पास लड़के ढोर लिये खड़े थे। विज्ञे सुर को देखकर मुस्कराये। विज्ञे सुर का हृदय रोग्टा था। मुस्कराहट से दिमाय में गरमी चढ़ गई। लेकिन ज़ब्त किया। भलमन्साहत से पूछा, "वचा, हमारा वकरा इधर रह गया हैं?" "कौन वकरा?" "पट्टा एक, हम दिनवा कहते थे।" "दिनवा कहते थे तो दिनवा से पूछो। हम नहीं जानने, कहाँ है ?"

विक्केसर ने फिर पूछताछ नहीं की। सन्देह हुआ। जी में श्राया, चलकर नाले के किनारे खोजुँ, लेकिन वकरियों की किसके भरोसं छाड़ जायँ, फिर एक बचा गायव कर दिया जाय तो क्या करेंगे? जल्दी-जल्दी मकान की तरफ़ बढ़े। बच्चों श्रीर वकरियों को भगात ले चले। रास्ते में दो-एक ब्रादमी मिलं, पूछा, "क्या है विल्लेस्र, इतनी जल्दी श्रीर भगाये लिये जा रहे हो ?" विल्लेस्र ने कहा, "भय्या, पद पट्टा किसी ने पकड़ लिया है, बहाँ नाले के पास, लड़के ढोर लिये खडे हैं, बताते नहीं।" सननेवालों ने कहा, "जानते हो, गाँव में ऐसे चोर हैं कि कड़ैली भी श्राँगन में रह जाय तो श्रदारी से उतरकर उठा ले जायँ। बोलो तो द्वार-बाहर वेइज्ज़त करें। कहाँ कोई गाँव छोड़कर भग जाय ?" बिल्लेसर बढ़। दरवाजा खोला। कोटरी में बच्चों को श्रीर दहलीज में वकरियों को ताले के अन्दर बन्द करके इंडा लेकर दीना का पता लगान चले। पहले दीना के घर गये। पता लगा कि वह घर में नहीं है। वहाँ से सीधी खश्की से नाले की श्रोर बढे। ऊँचे टीले पर एक

लड़का बैठा इधर-उधर देख रहा था। बिल्लेसुर समभ गये। नाले के किनारे-किनारे बढे। लड़के ने एक खास तरह की श्रावाज़ की। बिल्लेसुर समक्त गये कि पास ही कहीं है। बढ़ते गये, बढ़ते गये। दूर एक काड़ी दिखी, निश्चय हुआ कि यहीं कहीं मारा पड़ा होगा। आड़ी के पास पहुँचे, वहाँ कोई नहीं था। काड़ी के पास पहुँचे, वहाँ कोई नहीं था। काड़ी के मीतर गये। अच्छी तरह देखने लगे, खून से तर ज़मीन दिखी। तश्रज्जुब से देखते रहे। बकरा या आदमी न दिखा। चेहरा उतर गया। दिल गो रहा था, लेकिन आँगों में आँसू न थे। कहीं इन्साफ़ नहीं, सिर्फ़ लोग नसीहत देते हैं। चलकर कुए के पास आये। बहुत गरमा गये थे। जगत पर बैठे। बकरा मार डाला गया। लड़के जानते हैं, लेकिन चतलाते नहीं। आठ रुपये का था। जी रो उठा। कोई मददगार नहीं। ढलते सूरज की धूप सिर पर पड़ रही थी, लेकिन बिल्लेसुर खयाल में ऐसे डूवे थे कि गरमी पहुँचकर भी न पहुँचती थी।

भाज बकरियाँ भूखी हैं। शाम हो आई है, चराने का वक्त नहीं। लग्गा नहीं; पत्तियाँ नहीं कार्टी; रात को भी भूखी रहेंगी। इस तरह कैसे निवाह होगा? बिना खाये सर्वेर दूध न होगा। बच्चे भूखे रहेंगे। दुबले पड़ जायँगे। बीमारी भी जकड़ सकती है। चोकर रक्खा है, लेकिन उतनी बकरियों और बच्चों को क्या होगा? रात को पेड़ छाँटना पड़ेगा।

सूरज डूव गया। विल्लं सुर की श्राँखों में शाम की उदासी छा गई। दिशाएँ हवा के साथ सायं-सायं करने लगीं। नाला वहा जा रहा था जैसे मौत का एंग्राम हो। लोग खंत जोतकर धीरे-धीरे लीट रहे थे, जैसे घर की दाढ़ के नीचे दवकर, पिसकर मरने के लिए। चिद्याँ चहक रही थीं, रात को घोंसले की डाल पर बैठी हुई, रो-रोकर साफ़ कह रही थीं, रात को घोंसले में जंगली विल्ले सं हमें कौन बचायेगा? हत्रा चलती हुई इशारे सं कह रही थी, सब कुछ इसी तरह वह जाता है।

विल्लेखर डंडा लिये धीरं-धीरं गाँव की त्रीर चले। ढाढस श्रपने श्राप वँभ रहा था। दूसरे काम के लिए दिल में ताक़त पैदा हो रही थी। भरोसा वढ़ रहा था। गाँव के किनारे श्राये। महावीर जी का वह मन्दिर दिखा। श्रॅंथेरा हो गया था। सामने सं मन्दिर के चबूतरे पर चढ़े। चबूतरे-चबूतरे मन्दिर की उल्टी प्रदक्तिणा करके, पीछे महावीर जी के पास गये। ला-परवाही से सामने खड़े हो गये श्रीर श्रावेग में भरकर कहने लगे—'देख, में गरीब हूँ। तुभे सब लोग गरीबों का सहायक कहते हैं, में इसीलिए तेरे पास श्राता था, श्रीर कहता था, मेरी बकरियों को श्रीर बच्चों को देखे रहना। क्या तूने रखवाली की, बता, लिये थूथन-सा मुँह खड़ा है ?' कोई उत्तर नहीं मिला। विल्लेसुर ने श्रांखों से श्रांखों मिलाये हुए महावीर जी के मुँह पर वह डंडा दिया कि मिट्टी का मुँह गिली की तरह टूटकर बीघे भर के फ़ासले पर जा गिरा।

( 80 )

बिल्लेसुर, जैसा लिख चुके हैं, दुख का मुँह देखते-देखते उसकी डरावनी सूरत को बार-बार चुनौती दे चुके थे। कभी हार नहीं खाई। श्राजकल शहरों में महात्मा गान्धी के बकरी का दूध पीने के कारण, दूध बकरी की बड़ी खपत है, इसलिए गाय के दूध से उसका भाव भी तेज़ है; मुमिकन, देहात में भी यह प्रचलन बढ़ा हो; पर बिल्लेसुर के समय सारा संसार वकरी के दूध से घृणा करता था; जो बहुत बीमार पड़ते थे, जिनके लिये गाय का दूध भी मना था, उन्हें बकरी के दूध की ब्यवस्था दी जाती थी। बिल्लेसुर के

गाँव में ऐसा एक भी मरीज़ नहीं थाया। जब दूध बेचा नहीं बिका, किसी को कृपापात्र बनवाये रहने के लिए व्यवहार में देने पर मँह बनाने लगा. तब बिल्लेखर ने कोया बनाना शुरू किया। बकरी के दध का खोया वनाने में पहले प्रकृति वाधक हुई; वकरी के दूध में पानी का हिस्सा बहुत रहता है; बड़ी लकड़ी लगानी पड़ी; बड़ी देर तक चल्हें के किनारे बैठ रहना पड़ा: वड़ी मिहनत; पहाड़ खोदने के बाद जब चहिया निकली-खोये का छोटा-सा गोला बना, तब मन भी छोटा पड़ गया। भैंस के दृध के संर भर में पात्र भर का श्राधा भी नहीं होता था। धीरज बाँधकर वेचने गये, भजना हलवाई जोत-पुरवाले के यहाँ, वह गट्टे काट रहा था, जल्दी में उसने देखा नहीं, तोलकर दाम दे दिये; दूसरं दिन गये तो तोलकर रख लिया। बिल्लेसुर ने पूछा, "दाम ?" उसने कहा, "दाम कल दे चुका हूँ, मैं समभा था मैंस का खोया है, यह वकरी का खोया है, वकरी के खोये के श्राधे दाम भी बहुत हैं, मैं वकरी का खोया नहीं लेता, श्रब न ले श्राना, सारी मिठाई वरवाद हो जाती है, गाहक गाली देते हैं: न घी है, न स्वाद; जो कुछ थं। ड़ा-सा घी निकलता है, वह दूसरे घी में मिलाया नहीं जा सकता-कुल घी बदवू छोड़ने लगता है।" बिल्लेसुर सर भुकाकर चपचाप चले श्राये। माल है, पर विकता नहीं। तब तरकीय निकाली। इसमें स्रोया बनाने से कम मिहनत पहती है। कन्डे की श्राग परचाकर हन्डी में दुध रख देने लगे. श्रपना काम भी करते थे, दूध गर्म हो जाने पर ठंढा करके जमा देते थे, दूसरे दिन मथकर मक्खन निकाल लेते थे । मट्टा खुद भी पीते थे, बच्चों को भी पिलाते थे। मक्खन का घी बनाकर उसमें चौथाई हिस्सा भैंस का धी खरीदकर मिला देते थे, श्रीर छटाक श्राधपाव

सस्ते भाव में बाज़ार जाकर वेच आते थे। देहात में गाय, भैंस श्रीर बहरी का मिला ही भी विकता है। जिनके यहाँ जानवरों की दोनों या तीनों क़िस्में हैं, वे दूध अलग-अलग नहीं जमाते। विक्लेसुर का काम चल निकला। यकरे क मारे जाने को उन्होंने हानि-लाभ जीवन-मरण की फिलासफी में श्रमार कर श्रपने भविष्य की श्रीर देखा। उन्होंने निश्चय किया, वक्तरियों को हार में चराने न ले जायँगे, घर में ही खिलाएँगे: जब तक खेत तैयार न हो जाय श्रीर शकरकन्द की बौंडी न लग जाय। संवेरा होते ही विक्लंसर फावड़ा लेकर खेत में जुटे। रात को इतनी पत्ती काट लाये थे कि श्राज दिन भर के लिये वकरियां का काफी चारा था। वकरियां श्रीर वच्चे उसी तरह कोठरी श्रीर दहलीज में यन्द थे। फावडे से खेत गोड़ते देखकर गाँव के लोग मजाक करने लगे, लेकिन विल्लेखर बोले नहीं, काम में जुटे रहे। दूपहर होते-होते काफ़ी जगह गोड़ डाली। देखकर छाती ठंढी हो गई। दिल को भगेसा हुआ कि छा-सात दिन में अपनी मिहनत से बकरे का घाटा पूरा कर लेंगे। दुपहर हो पर घर श्राये, नहाकर लप्सी बनाई श्रीर खाकर कुछ देर श्राराम किया। दुपहर श्रच्छी तरह ढल गई, तीसरा पहर पूरा नहीं हुश्रा था, उठ-कर फिर खेत गोड़ने चले। शाम तक खेत गोड़कर वकरियों के लिये पत्ते काटकर पहर भर रात होते घर आये। सात दिन की जगह पाँव ही दिन में विल्लेखर ने खेत का वह हिस्सा गोड़ डाला। खेत से एक पाटी निकाल ली। लोग पछतं थे, क्या वोने का इरादा है बिल्लेसर ? बिल्लेसर कहते थे, भंग। देहात में कोई किसी को मन नहीं देता. यों कहीं भी नहीं देता। विल्लेखर पता लगाकर शकरकंद की वौंडी ले आये। एक दिन लोगों ने देखा, बिल्लेखर शकरकन्द लगा रहे हैं। पानी वरसने और शकरकन्द की बींड़ी के फैलने के साथ बिल्लेसुर श्रालू-की-जैसी मेड़ों पर मिट्टी चढ़ाने लगे।

( ११ )

जय से त्रिलोचन के बैल न लेकर विक्कोसर ने वकरियाँ खरीदी तभी से इस वेचारे को जटने के लिये त्रिलोचन ऐच भर रहे थे। बकरियों के वच्चों के वढ़ने के साथ गाँव में धानकता के लिये बिल्लेख़र का नाम भी बढा। लोग तरह-तरह की राय जाहिर करने लगे। क्वार का महीना : विल्लेसर की शकरकन्द की बेलें लहलही दिख रही थीं: लोग अन्दाजा लड़ा रहे थे कि इतने मन शकरकन्द निकलेगी : विह्नेसुर छप्पर के नीचे वकरी के दूध में सानकर सत्त गृह खा रहे थे. त्रिलोचन आये । वकरी के बच्चों पर एक भौत्रा आंधायाथा, उस पर चढकर बैठने के लिये घुमे, लेकिन बिल्लेसुर को हाथ हिलाते देखकर वहीं जमीन पर बैठ गये। "एक बड़ी बढ़िया खबर है, बिल्लेसुर।" बिल्लेसुर सं मुस्करात हुए कहा। उपदेशक की मुद्रा से हथेली उठाकर बिना कुछ बोले, आश्वासन देते हुए, बिल्लेख़र ने समभाया, कुछ देर धीरज रक्खो । त्रिलोचन ने पूछा "भोजन करते बोलते नहीं क्या ?" गर्म्भार भाव से श्राँखें मुँदकर सिर हिलाते हुए विल्लेखर ने जवाव दिया। त्रिलोचन श्रपनी बातचीत का सिलसिला मन-ही-मन जोड ते रहे।

जल्दी-जल्दी सत्तृ खाकर विल्लेसुर उठे। पनाले के पास बैठकर हाथ धोये, कुल्ले किये, अभ्यास के अनुसार जनेऊ में वँधी ताँवे की दंतखोदनी उठाकर दाँत खरिका किये, फिर कुल्ले किये, और एक डकार छोड़कर सर अकाये हुए कोठरी के भीतर गये। त्रिलोचन देखते रहे। विल्लेसुर एक खटोला निकालकर बाहर ले आये। डालकर कहा,—"श्रात्र्यो, ज़रा सँभलकर बैठना, हचकना नहीं।" त्रिलोचन उठकर खटोले पर बैठे । एक तरफ़ विल्लेसर वैठे ।

त्रिलोचन ने विक्लेसुर को देखा, फिर श्राश्चर्य से आँखें निकालकर कहा, "करना चाहो तो एक वड़ा श्रच्छा ब्याह है।"

विवाह के नाममात्र सं विह्नेसुर की नसों में विजली दीड़ गई : लेकिन हिन्दृधर्म के अनुस्तर उसे उपयोगिताबाद में लाते हुए कहा, "अब देखते ही हो. सत्त्व खाना पड़ा है। औरत कोई होती तो मरती हुई भी रोटी संककर रखती।"

"यथार्थ है," त्रिलोचन गम्भीर होकर वोले।

बिक्केसुर को बढ़ावा मिला, कहा, "गाँव के चार भाइयों का मोह हैं, पड़ा हूँ, नहीं तो मरने के लिये दुनिया भर में मुक्ते ठीर है ।"

''श्रव यह भी तुम समभाश्रोगे तब समभाँगे ?"

विल्लेखर का पौरुष जग गया। उन्होंने कहा, "वंगाल गया था, चाहता तो एक वैठा लेता; लेकिन वापदादे का नाम भी तो है? सोचा, कौन नाक कटाये? तुम्हीं लोग कहते, विल्लेखर ने वाप के नाम की लुटिया दुवो दी।" विल्लेखर अपनी भूमिका से एकाएक विषय पर नहीं आ सकते थे। आने के लिये बढ़कर फिर हट जाते थे। त्रिलोचन ने कहा, "सारा गाँव तुम्हारी तारीफ़ करता है; गाँव ही नहीं, म्बेंड भी कि विल्लेखर मर्द आदमी हैं।"

विक्तेसुर ने कहा, "नाम के लिये दुनिया मर्ग्ता है। इतनी मिहनत हम क्यों करते हैं? नाम ही नहीं तो कुछ नहीं। हमारे बाप मरकर भी नहीं मरं, क्यों? श्रौर श्रगर उनके पोता न रहा तो?"

त्रिलोचन ने कहा, "तुम्हारे जैसा समभदार लड्का जिनके है— "उनके पोता कैसे न रहेगा ?" कहकर त्रिलोचन गम्भीर हो गये। विल्लेसुर ने कहा, "मा-वाप ही दुनिया के देवता हैं। धर्म तो रहा ही न होता श्रगर माँ-वाप न रहे होते।"

त्रिलोचन ने कहा, "येशक! धर्म की रत्ता हर एक को करनी चाहिये। तभी तो धर्म के पीछे जान दे देने के लिये कहा है।"

"श्रव देखो, खेत में काम करने गये, घर श्राये, श्रीरत नहीं; विना श्रीरत के भोजन विधि-समेत नहीं पकता, न जल्दी में नहाते वनता है, न रोटी वनाते, न खाते; धर्म कहाँ रहा ?" विल्लेसुर उत्तेजित होकर वोले।

"हम तो वहुत पहले समभ चुके थे, श्रव तुम्हीं समभो।" कह-कर त्रिलोचन ने तीमरी झाँच पर मन को चढ़ाया।

विल्लेसुर ने एक दक्का त्रिलोचन को देखा, फिर सोचने लगे, "देखो, दलाल वनकर श्राया है। सोचता है, दुनिया में हम ही चालाक हैं। श्रभी रुपए का सवाल पेश करेगा। पता नहीं, किसकी लड़की है, कौन हैं? ज़रूर कुछ दाग होगा। श्रड़चन यह है कि निवाह नहीं होता। भूख लगती है, इर्सालए खाना पड़ता है। पानी वरसता है, धूप होती है, लू चलती है इसिलये मकान में रहना पड़ता है। मकान की रखवाली के िए ब्याह करना पड़ता है। मकान का काम स्त्री ही श्राकर संभालती है। लोग तरह-तरह को चीज़-वस्तुश्रों से घर भर देते हैं; स्त्री को ज़ेवरगहने वनवाते हैं। यों सब भोल है—ढोल में सब पोल ही पोल तो है?" विल्लेसुर को गुरुश्राइन की याद श्राई, गाँव के घर-घर का सुना इतिहास श्राँस के सामने घूम गया। श्रव तक वे भूठ कहते रहें। यही कारण है कि वुलवुल काँपे में फँसता है। विलोचन के झान में रहने की प्रतिक्रिया विल्लेसुर में हुई। फिर यह सोचकर

कि अपना क्या विगड़ता है,—इसका मतलब मालूम कम्लेना चाहिये, करुण स्वर से बोले, "हाँ भय्या, समभदार तुमको गाँव के सभी मानते हैं।"

खुश होकर त्रिलोचन ने कहा, ''ऐसी औरत गाँव में श्राई नहीं--सोलह साल की, श्रागभभूका।''

विल्लेसुर को देवियों की याद श्रा गई थी, इसलिये विचलित होकर संभल गये। कहा, "तुम्हारी श्राँख कभी घोखा खा सकती हैं? कहाँ की हैं है"

"यह तो न वतायेंगे, जब व्याहने चलोगे. तभी मालम करोगे।" "पहले तो फलदान चढ़ेगे, या इसकी भी ज़रूरत नहीं ?"

"फलदान चढ़ेंगे, लेकिन कोई पूछ-ताछ न होगी. तिवारियों के यहाँ की लड़की है। सब काम हमारी मारफ़त होगा।"

"किस गाँव की है ?"

"इतना बता दिया तो क्या रह जायगा? यह ब्याह से पहले मालूम हो ही जायगा। मगर एक बात है। उनके यहाँ ब्याह का खर्च नहीं। सलेमानस हैं। खड़की नहीं वेचेंगे, पर खर्च तुम्हें देना होगा।"

"कितना ?"

त्रिलोचन हिसाय लगाने लगे, खुलकर कहते हुए, ''तुम्हारे यहाँ फलदान चढ़ाने आयोंगे तो ठहरेंगे हमारे यहाँ। थाल में सात रुपये रक्खेंगे और नारियल के साथ एक थान। इसमें वीस रुपये का खर्च है। यह तुम्हें फलदान के दिन से सात रोज़ पहले दे देना होगा। फिर फलदान चढ़ जाने पर डेढ़-सी रुपए विवाह के खर्च के लिए उसी दिन देना पड़ेगा, सव हमारी मारफ़त। भले आदमी

हैं, नहीं निवाह सकते। तुमसे हाथ फैलाकर लें, तो कैसे ? द्वार के चार से, ब्याह, भात श्रीर वड़ाहार, वरतीनी तक डेढ़ सी, दाल में नमक के वरावर भी नहीं। लेकिन तुम्हें भी तो नहीं उजाड़ सकते ? कुल में तुम सं बड़े।"

विल्लेसुर ने कहा, "कुल में बड़े हैं तो ब्याह फलेगा नहीं। मन्नु वाजपेयी ने, रुपये न होने सं, उतरकर ब्याह किया, लड़की वेवा हो गई। भय्या, मुक्ते तो यही बड़ा डर है कि कहीं......"

त्रिलोचन का चेहरा उतर गया। वोले, "घवडाते हो नाहक। जितने वड़े हैं, सव वने हुए हैं। श्रम्ल में बड़े हैं ही नहीं। मन्नी बाज-पेयी की लड़की ने श्रपने पित को मार डाला। कहते हैं, उसकी उम्र ज्यादा हो गई थी, मायके में ही वह विगड़ गई थी, इसीलिये मन्नू ने उसका ज्याह उतरकर कर दिया था। श्रपने यार के कहने से उसने पित को ज़हर खिला दिया। वह कुछ दिन से वीमार था, दवा हो रही थी।"

"कहीं यह भी ऐसा ही मुक्त पर करे।" विल्लेसुर शंका की दृष्टि से देखने लगे।

"कहता तो हूँ, किसी तरह का खौफ़ न खाओ। विचवानी में हूँ। लड़की में न दाग़, न कलङ्क, न चाल-चलन विगड़ा, न काली-कानी-लँगड़ी-लुली।"

"जव तुम कह रहे हो तो एतवार सोलहो आने हैं; लेकिन पता विना जाने दस रोज़ पहले आये नातेदारों से क्या कहूँगा? उनसे यह भी नहीं कहते बनता कि त्रिलोचन भय्या जानते हैं; इसीलिए पता पूछता हूँ। दूसरी बात; कुएडली विचरवा लेनी है। लड़की की कुएडली ले आओ। मैं आपने सामने विचरवाऊँगा। लड़की मंगली निकली तो बेमौत मरना होगा ? ब्याह करना है तो ऋाँस्रें खोलकर करना चाहिये।"

त्रिलोचन मन सं बहुत नाराज़ हुए। बोले, "ऐसी बातें करते हो जैस बाला के हो। तुम्हारे यहाँ वे नहीं श्राए श्रीर कभी कोई मलामानस न श्रायेगा। हम कहते थे कि भद्रा के जैसे मारे इधर-उधर घूमते हो, तुम्हारा घर वस जाय, लेकिन तुम श्रा गये श्रपनी श्रस्लियत पर। मान लो, तुम्हीं मङ्गली निकले, तो १ कौन वाप श्रपनी लड़की तुम्हें सौंप देगा? रही बात नातेदारी वाली, सो हम तो इसे सोलहो श्राने वेवकृक्षी समभते हैं। वैठे-बैठाये पच्चीस रुपये का खर्च सिर पर। हम तो कहते हैं, चुपचाप चले चलो, विवाह कर लाश्रो। लड़की के वाप का नाम मालूम करना चाहते हो तो चले चलो, उनका घर भी देख श्राश्रो। लेकिन तुम्हारा जाना शोभित नहीं है, गाँव भर तुम दोनों को हँसोंगे।"

विल्लेसुर को कुछ विश्वास हुआ। लेकिन रुपये की सोचकर कटे। लड़की के रूप का मोह भी घेरे था, सैकड़ों कलियाँ चटक रही थीं, खुशबू उड़ रही थी, पर त्रिलोचन पर पूरा-पूरा विश्वास न हो रहा था। पूछा, "यहाँ से कितनी दूर है ?"

"तीन-चार कोस होगा।"

विक्लेखर ने सोचा, एक दिन में चले चलेंगे श्रीर लौट भी श्रायोंगे। वकरियों को वड़ी तकलीफ़ न होगी। पत्ते काटकर डाल जायेंगे। वोले, "तो चले चलो भय्या, देख लेना चाहिये, जिस दिन कहो तैयारी कर दी जाय।"

त्रिलोचन ने मतलव गाँठकर कहा, "श्रच्छा श्राज के चौथे दिन चलेंगे।" विल्लेखर को उस रात नींद न श्राई। वही रूप देखते रहे। बहुत गोरी है सोचते रामरतन की स्त्री की याद श्राई। सोलह साल की है सोचा तो रामचरन सुकुल की विटिया की सुरत सामने श्रा गई। वड़ी-चड़ी श्राँखें होंगी, जैसी पुखराजवाई की लड़की हसीना की हैं। इस घर में श्रायेगी तो घर में उजाला छाया रहेगा। जिस कोटरी में बच्चे रक्खे जाते हैं, उसमें उसका सामान रहेगा। बच्चे दहलीज में रहेंगे। एक छुप्पर डाल लेंगे, सब ऋतुश्रों के लिए श्राराम रहेगा।

पक दक्ता भी विज्ञेसुर ने नहीं सोचा कि वकरी की लेंडियों की बदबू से ऐसी श्रीरत एक दिन भी उस मकान में रह सकेगी।

सबेरे उठकर पड़ोस के एक गाँव में बज़ाज़ के यहाँ गये श्रोर कुर्त्ते का कपड़ा लिया, साफ़ा खरीदा गुलावी रंग का, धोती एक ली। दरजी को कुर्ते की नाप दी। उसी दिन बना देने के लिए कहा। गाँव के चमार से जूते का जोड़ा खरीदा।

इधर यह सव कर रहे थे, उधर ताड़े रहे कि त्रिलोचन कहाँ हैं। तीसरे दिन त्रिलोचन घर सं निकले। पहनावा श्रीर हाथ का डंडा देखकर विल्लेसुर समभ गये कि जा रहा है, वातचीत करके कल इन्हें ले जायगा। चलने की दिशा देख कर श्रपने साधारण पहनावे से दूर-दूर रहकर, पीछा किया। त्रिलोचन वात्रू के पुरवा के सीधे कच्ची सड़क छोड़कर मुड़े। विल्लेसुर दूर पुरवा के किनारे खड़े होकर देखने लगे कि त्रिलोचन दूसरे गाँव के लिये पुरवा सं बाहर निकलते न दिखे. तब विल्लेसुर को विश्वास हो गया कि यहीं है। वे भी गाँव के भीतर गये। निकास पर एक श्रादमी मिला। विल्ले

सुर ने पूछा, "यहाँ श्यामपुर के त्रिलोचन श्राये हैं?" श्रादमी ने कहा, "हाँ, वहाँ रामनारायण के यहाँ बैठा है, ठग कहीं का। दोनों एक स, किसी का गला नाप रहे होंगे।"

विल्लेखर का कलेजा धक से हुआ। पूछा, "रामनारायण के लड़की-लड़के कुछ है ?"

श्रादमी चौंककर विल्लेखुर को देखने लगा, "तुम कहाँ रहते हो ? तुम गमनागयण को नहीं जानते ? उसके साले के लड़की-लड़के ! पूछो, व्याह भी हुआ है ?"

श्रादमी इतना कहकर श्रागे बढ़ा। विल्लेखुर की वर्ड़ा कायली हुई। वे उसी तरफ़ मन्नी की सखुराल को चले। मन्नी की सास से मिले। भर्ला-बुरी खुख-दुख की वातें हुई। विल्लेखुर ने ढाढस बँधाया। कहा, खर्चा न हो तो श्राकर ले जाया करो। कहकर एक क्षया हाथ पर रख दिया। मन्ना श्रच्छी तरह हैं, कहा। उनकी लड़की की श्रच्छी सेवा होती हैं, मन्नी उसकी बड़ी देख-रेख रखते हैं। श्रव वह बहुत बड़ी हो गई है।

मन्नी की सास बहुत प्रसन्न हुईं। रुपया उठा लिया श्रीर पूछा, "घर बसा या नहीं। विद्वेसुर ने जबाब दिया कि घर माँ-बाप के वसाये बसता है। मन्नी की सास ने कहा कि वे दस-पन्द्रह दिन में श्रायेंगी तब ब्याह की पक्की वातचीत करेंगी। विल्लेसुर पैर ह्यूकर विदा हुए।

( १३ )

त्रिलोचन दूसरे दिन आये, श्रीर कहा, "विल्लेसुर, तैयार हो जाओ ।"

बिल्लेसुर ने कहा, ''मैं तो पहले से तैयार हो चुका हूँ।'' त्रिलोचन ख़ुश होकर बोले, ''तो श्रच्छी वात है, चलो।'' विल्लेसुर ने कहा, "भय्या, मन्नी की मौसिया सास की भतीजी को ससुराल में एक लड़की है, कल आये थे, बातचीत पक्षी कर गये हैं, अब तो मुभे माफ़ी दीजिये।"

ात्रलो बन नाराज होकर वोले, "तो वह ब्याह ज़रूर गैतल होगा। वैसी ही लड़की होगी। हम शर्त बदकर कह सकते हैं।" मुस्कराकर विल्लेखर ने जवाब दिया, "श्रीर तुम्हारा दूध का धोया है? मन्नी की मौसिया सास की भतीजी की ससुराल की लड़की में दाग्र है, श्रीर तुम्हारी में, जिसके न वाप का पता, न माँ का, न सम्बन्ध का, मखमल का भव्वा लगा है?"

"देखो, फिर पीछे पछतास्रोगे।" त्रिलोचन बढ़कर बोले।

"पछताने का काम ही नहीं करते; बहुत समभकर चलते हैं, त्रिलोचन भय्या।" विक्षेसुर ने कड़ाई से जवाब दिया।

"अञ्छा, चलकर ज़रा लड़की तो देख सो, तुम्हें लड़की भी दिखा दंगे।"

"श्रव, लड़की नहीं. लड़की की श्राजी तक को दिखाश्रो तो भी मैं नहीं जाऊँगा। जब घर में, श्रपने नातेदारों में लड़की है तब दूसरी जगह नहीं जाना चाहिये। यह तो धर्म छोड़ना है। गृहस्थ की लड़की का रूप नहीं देखा जाता, गुण देखा जाता है। कहते हैं, रूपवती लड़की बदचलन होती है।"

"तो यह तेरे लिये सावित्री श्रा रही है। देख ले, श्रगर गाँव के घिंगरों से पीछा छुटे।"

"वह सब हमें मालूम है। लेकिन घर का सामान लेकर भाग न जायगी, देख लेना। जो मुसीबत पड़ेगी, भेलेगी। किसी का धर्म बिगाड़ने से नहीं विगड़ता। गाँव में सब का हाल हमें मालूम है।" "तू सबको दोष लगा रहा है।"

"में किसी को दोप नहीं लगा रहा, सच-सच कह रहा हूँ।" "श्रच्छा वता, हमें क्या दोप लगा है, नहीं तो—"

''तुम चले जाश्रो यहाँ से, नहीं तो में चौकीदार के पास जाता हूँ।''

चौकीदार के नाम सं त्रिलोचन चले । करुणा-भरं कोध सं घूम-घूमकर देखते जाते थे।

विल्लेसुर अपना काम करने निकले।

( १४ )

कातिक लगते मन्नी की सास आईं। कुछ भटकना पड़ा। पूछते-पूछते मकान मालम कर लिया। बिल्लेसुर ने देखा, लपककर पैर छुए। मकान के भातर ले गये। खटोला डाल दिया। उस पर एक टाट बिछाकर कहा, "श्रम्मा, बैठो।" खटोले पर बैठते हुए मन्नी की सास ने कहा, "श्रीर तुम खड़े रहोगे?" बिल्लेसुर ने कहा, "लड़कों को खड़ा ही रहना चाहिये। श्रापकी बेटी हैं तो क्या? जैसे बेटी, वैसं बेटा। मुक्तसं वे बड़ी हैं। श्राप तो फिर धर्म की माँ। पैदा करनेवाली तो पाप की माँ कहलाती है। तुम बैठो, मैं श्रभी छनभर में श्राया।"

विल्लेसुर गाँव के बनिये के यहाँ गये। पावभर शकर ली। लीटकर वकरी के दृध में शकर मिलाकर लोटा भरकर खटोले के सिरहाने रक्खा। गिलास में पानी लेकर कहा, "लो श्रम्मा, उस्ला कर डालो। हाथ-पैर धोने हों तो डोल में पानी रक्खा है, बैठे-बैठे गिलास से लेकर धो डालो।" कहकर दृधवाला लोटा उठा लिया। मन्नी की सास ने हाथ-पैर धोये। विल्लेसुर लोटे सं दृध डालने लगे, मन्नी की सास पीने लगीं। पीकर कहा, "वचा, में बकरी का दूध ही पीती हूँ। इससे बड़ा फ़ायदा है, कुल रोगों की जड़ मर जाती है।"

शाम हो रही थी। श्रासमान साफ था। इमली के पेड़ पर चिड़ियाँ चहक रही थीं। विल्लेसुर ने श्रासमान की श्रोर देखा, श्रीर कहा, "श्रभी समय है। श्रम्मा, तुम वैठो। में श्रभी श्राता हूँ। वकरियों को देखे रहना, नहीं, भीतर से दरवाज़ा वन्द कर लो। श्राकर खोलवा लूँगा। यहाँ श्रम्मा, वकरियों के चोर वड़े लागन हैं।" विल्लेसुर वाहर निकलें। मन्नी की सास ने दरवाज़ा वन्द कर लिया।

सीधे खेत-खेत होकर रामगुलाम काछी की वाड़ी में पहुँचे। तब तक रामगुलाम वाड़ी में थे। विल्लेसुर ने पूछा, "क्या है?" रामगुलाम ने कहा, "भाँटे हैं, करेले हैं, क्या चाहिये?" विल्लेसुर ने कहा, "सरभर भाँटा दे दो। मुलायम मुलायम देना।" रामगुलाम भाँटे उतारने लगा। विल्लेसुर खड़े बेंगन के पेड़ों की हरियाली देखते रहे। पक-पक पेड़ पेंठा खड़ा कह रहा था, "दुनिया में हम अपना सानी नहीं रखते।" रामगुलाम ने भाँटे उतारकर, तोलकर, मालवाला पलड़ा काफ़ी भुका दिखाते हुए, विल्लेसुर के अँगोछे में डाल दिये। विल्लेसुर ने पहले अँगोछे में गाँठ मारी, फिर टॅट से एक पैसा निकालकर हाथ बढ़ाये खड़े हुए रामगुलाम को दिया। रामगुलाम ने कहा, "पक और लाओ।" विल्लेसुर मुस्कराकर बोले, "क्या गाँववालों से भी वाज़ार का भाव लोगे?" रामगुलाम ने कहा, "कीन रोज़ अँगोछा बढ़ाये रहते हो? आज मन चला होगा या कोई मातेदार आया होगा।" विल्लेसुर ने कहा, "अच्छी बात है, कल

ले लेना। इस वक्त नहीं है।" विल्लेखर की तरकारी खाने की इच्छा होती थी तो चन भिगो देते थे. फिर तेल मसाले में तलकर रसंदार बना लेते थे। लीटतं हए मुरली कहार सं कहा, "कल पहर भर दिन चढ़ते हमें दो संर सिंघाड़े दे जाना।" फिर घर श्राकर दरवाजा खोलवाया। दीया जलाकर वर्कारयों को दुहा। सर्वेर की काटी पत्तियाँ डालीं श्रीर रसोई में रोटी बनाने गये। रोटी, दाल, भात, बैंगन की भाजी, श्राम का श्रचार, वकरी का गर्म दूध श्रीर शकर परोसकर पटा डालकर पानी रखकर सास जी से कहा, 'श्रममा, चलो, भोजन कर लो ।" मर्जा की सास शरमाई हुई उठीं ; हाथ-पैर धोकर चौकं में जाकर प्रेम से भोजन करने लगीं। खातं-खातं पृञ्चा, "भैंस तो तुम्हारे है नहीं, लेकिन घी भैंस का पड़ा जान पडता है।" बिल्लेस्र ने कहा, "गृहस्थी में भैंस का घी रखना ही पडता है, कोई श्राया-गया, श्रपने काम में वकरी का घी ही लाता हूँ।" मन्नी की सास ने छककर भोजन किया, हाथ-मँह धोकर खटोले पर बैठीं। बिल्लेसर ने इलायची. मसाले सं निकालकर दी। फिर स्वयं भोजन करने गये। बहुत दिनों वाद तृप्ति सं भोजन करके पड़ोस से एक चारपाई माँग लाये: डालकर खटोले का टाट उठाकर श्रपनी चारपाई पर डाला श्रीर मन्नी की सास के लिये बंगाल से लाई रंगीन दरी बिछा दी. वहीं का गुरुश्राइन की प्रानी धोतियों का लपेटकर सीया तकिया लगा दिया। सास जी लेटीं। श्राँखें मुदकर बिल्लेसर की वकरियों की बात सोचने लगीं। जब विल्लेसर काछी के यहाँ गये थे, उन्होंने एक-एक वकरी को अच्छी तरह देखा था। गिनकर श्राश्चर्य प्रकट किया था। इतनी वकरियों श्रीर वच्चों से तीन भैंस पालने के इतना मनाफ़ा हो सकता है, कुछ ज्यादा ही होगा।

बिल्लेसुर धैर्य के प्रतीक थे। मन में उठने पर भी उन्होंने विवाह की बातचीत के लिये कोई इशारा भी नहीं किया। सोचा, "श्राज थकी हैं, श्राराम कर लें, कल श्रपने श्राप वातचीत छेड़ेंगी, नहीं तो यहाँ सिर्फ़ मुँह दिखाने थोड़े ही श्राई हैं?"

बिल्लेसुर पड़े थे। एकाएक सुना, खटाले से सिसिकियाँ श्रा रही हैं। सांस रोककर पड़े सुनंत रहे। सिसिकियाँ धीरे-धीरे गुँजने लगीं, फिर रोने की साफ़ श्रात्राज़ उठने लगी। बिल्लेसुर के देवता कूच कर गये कि खा-पीकर यह कान्न करके रोना कैसा? जी धक से हुश्रा कि विवाह नहीं लगा, इसकी यह श्रग्रसूचना है। घबराकर पूछा, "क्यों श्रम्मा, रोती क्यों हो?" मन्नी की सास ने रोते हुए कहा, "न जाने किस देश में मेरी विटिया को ले गये! जब से गये, एक चिट्टी भी न दी।"

बिल्लेसुर ने समभाया, "श्रम्मा, रोश्रो नहीं। भाभी बड़े मज़े में हैं। मन्नी भय्या उनकी बड़ी सेवा करते हैं। मैं जहाँ गया था, मन्नी वहाँ से दूर हैं। हाल मिलते थं। लोग कहते थे श्रच्छी नौकरी लग गई है। उनका सारा मन भाभी पर लगा है। श्रव भाभी उतनी ही बड़ी नहीं हैं। लोग कहते थे, बिल्लेसुर श्रव दो-तीन साल में तुम्हारे भतीजा होगा।

"राम करे, सुख से रहें। हमको तो धोखा दे गये वच्चे! हमारे श्रीर कीन था? जिस तरह दिन कटते हैं, हमारी श्रात्मा जानती है।" कहकर मन्नी की सास ने श्रायकर साँस छोड़ी।

विल्लेसुर ने कहा, ''जैसे मन्नी, वैसे में। तुम यहाँ रहो। स्नाने की यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं। मुभे भी वनी वनाई दो रोटियाँ मिल जायँगी।"

मन्नी की सास वहुत प्रसन्न हुई । कहा, "वचा, फूलो-फलो, तुम्हारा तो आसरा ही है। श्रव के आई हैं तो कुछ दिन रहकर जाऊँगी। तुम्हारा काम-काज यहाँ का देख लूँ। ज्याह एक लगा है, हो गया तो उसे तुम्हारी गृहस्था समभा दूँ।"

"इससं अच्छी वात और क्या होगी?" विल्लेसुर पौरुप में जगकर वोले।

मन्ना की सास ने कहा, "वचा, श्रव तक नहीं कहा था, सोचा था, जब काम से छुट्टी पा जाश्रोगे, तव कहुँगी। व्याह एक टीक है। लड़की तुम्हारे लायक, स्यानी है। लेकिन हमारी विटिया की तरह गोरी नहीं। भलेमानस है। घर का कामकाज सँभाल लेगी। बताश्रो, राज़ी हो?"

बिल्लेसुर भक्तिभाव से वोले, "श्राप जानें। श्राप राज़ी हैं तो मैं भी हूँ।"

मन्नी की सास प्रसन्न हुईं, कहा, ''ठीक है। कर लो। उसको भी तुम्हारे साथ तकलाफ़ न होगी। थोड़ी-सी मदद उसकी माँ की तुम्हों करती रहनी पड़ेगी। ब्याह से पहले, बहुत नहीं, तीस रुपये दे दो! गरीब है, कर्जदार है। फिर कुछ-कुछ देते रहना। उसके भी श्रीर कोई नहीं। मैं लड़की को तुम्हारे यहाँ ले श्राऊँगी। यहीं विवाह कर लो। बरात उसके यहाँ ले जाश्रोगे तो कुल स्वर्चा देना पड़ेगा, इसमें ज्यादा स्वर्चा बैठेगा। घर में श्रपने चार नातेदार बुलाकर ब्याह कर लोगे, भले-भले पार लग जाश्रोगे।''

बिल्लेसुर को मालूम दिया, इस ज्वान में छल नहीं, कहा, "हाँ, वड़ी नेक सलाह है।"

मन्नी की सास कई रोज़ रहीं। विल्लेसुर को वना-वनाया खाने

को मिला। तीन-चार दिन में रंग वदल गया। उन्होंने श्राग्रह किया कि ज्याह तक वे वहीं रहें। मन्नी की स्नास ने भी स्वीकार कर लिया।

गाँव में विल्लेसुर की चर्चा ने ज़ोर मारा। एक दिन त्रिलोचन ने मन्नी की सास को घरा और पृष्ठा, 'वतास्रो, व्याह कहाँ रचा रही हो?"

''त्रपनी नातदारी में'' मन्नी की सास ने कहा । "वह कहाँ है ?' त्रिलोचनै ने पूछा ।

"क्यों, क्या विल्तेसुर तुम्हीं हो ?" मन्नी की सास ने श्राँखें नचाकर पूछा: फिर कहा, "वचे, मेरी निगाह साफ़ है, सुक्ते तींगुर नहीं लगता। श्रव तुम वताश्रो कि तुम विल्लेसुर के कीन हो ?"

बल्ली नहीं लगी । त्रिलोचन बहुत कटे । कहा, "श्रव्छी बात है, कौन हैं, यह होने पर बतायेंगे जब उनका पानी बन्द होगा।"

"नातेदार रिश्तेदार जिसके साथ हैं, उसका पानी परमात्मा नहीं वन्द कर सकते। श्रच्छा, हमारे घर से बाहर निकलो श्रीर गाँव में पानी वन्द करो चलकर।" त्रिलोचन खिसियाये हुए घर से बाहर निकल गये।

वड़े आनन्द सं दिन कट रहे थे। बिल्लेसुर की शकरकन्द खूब वैठी थी। कई रोज़ उन्होंने मन्नी की सास को शकरकन्द भूनकर बकरी के दृध मे खिलाया। मन्नी की सास मन्नी से जितना अपसन्न थीं, विल्लेसुर से उतना ही प्रसन्न हुईं। उन्होंने बिल्लेसुर के उजड़े वाग का एक-एक पेड़, शकरकन्द के खेत की एक-एक लता देखी। उनके आ जाने से ताकने के लिये विल्लेसुर रात को शकरकन्द के खेत में रहने लगे। दो-एक दिन जंगली सुश्चर लगे; दो-तीन दिन कुछ- कुछ चोर खोद ले गये। श्रभी वाँडी पीली नहीं पड़ी थी। नुक़सान होता देखकर मन्नी की सास ने क्रछ शकरकन्द खोद लाने की सलाह दी। विल्लेसर ने वैसा ही किया। उन्होंने घर में देर लगाकर देखा, इतनी शकरकन्द हुई है कि साग घर भर गया है। एक-एक शकरकन्द जैसे लोढा, मन्नी की सास ने मुस्करात हुए कहा, "इससे तम्हारा ब्याह भी हो जायगा श्रीर काफ़ी शकरकन्द भी खाने को वच रहेगी।" शकरकन्दों को विश्वास की दृष्टि से देखते हुए विल्लेखर ने कहा, ''श्रम्मा, सब तुम्हारा श्रासिरवाद, नहीं तो में किस लायक हुँ ?'' सास ने साँस छोड़कर वहा, ''मेरा वचा जीता होता तो श्रव तक तुम्हारे इतना हुआ होता। खेती-किसानी करता: मैं मारी-मारी न फिरती।" बिल्लेसुर न उन्हें धीरज दिया, कहा, "हमी तुम्हारे लड़के हैं। तुम कैसी भी चिन्ता न करो, मेरी जब तक साँस चलती है, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। जी न छोटा करो।" सास ने श्राँचल सं श्रांसू पोंछे। विल्लेखर दूसरे गाँव की तरफ शकरकन्दों का स्त्ररीदार लगाने चले। सोचा. वकरियों के लिये लौटकर पत्ते काट्रँगा। दूसरे दिन खरीदार श्राया श्रीर ७०) की विल्लंसुर ने शकरकन्द बेची। सारे गाँव में तहलका मच गया। लोग सिहाने लगे। श्रगले साल सबने शकरकन्द लगाने की ठानी।

## ( १४ )

कातिक की चाँदनी छिटक रही थी। गुलावी जाड़ा पड़ रहा था। सवन-जाति की चिड़ियां कहीं से उड़कर जाड़े भर इमली की फुनगी पर वसरा लेने लगी थीं; उनका कलरव उठ रहा था। बिल्लेसुर रात को चबूतरे की बुर्जी पर वैठ देखते थे, पहले शाम को श्रासमान में हिरनी-हिरन जहाँ दिखते थे श्रव वहाँ नहीं हैं। विल्लेसुर कहते थे, जब जहाँ चरने को चारा होता है, ये चले जाते हैं। शाम से झोस पड़ने लगी थी, इसलिये देर तक बाहर का बैठना बन्द होता जा रहा था। लोग जल्द-जल्द खा-पीकर लेट रहते थे। बिल्लेसुर घर झाये। मन्नी की सास ने रोज़ की तरह रोटी तैयार कर रक्खी थी। इधर बिल्लेसुर कुछ दिनों से मन्नी की सास की पकाई रोटी खाते हुए चिकने हो चले थे। पैर धोकर चौके के भीतर गये। मन्नी की सास ने परोस कर थाली बढ़ा दी। सास को दिखाने के लिये बिल्लेसुर रोज़ अगरासन निकालते थे। भोजन करके उठने बक्त हाथ में ले लेते थे और रखकर हाथ मुँह धोकर कुल्ले करके बकरी के बच्चे को खिला देते थे। अगरासन निकालने से पहले लोटे से पानी लेकर तीन दफ़े थाली के बाहर से चुत्राते हुए घुमाते थे। अगरासन निकाल कर दुनकियाँ देते हुए लोटा बजाते थे और आँखें बन्द कर लेते थे। वह कृत्य आज भी

जब भोजन करने लगे तब सास जी बड़ी दीनता से खीसें काढ़-कर बोलीं, 'बच्चा, अब अगहन लगनवाला है, कहो तो अब चलूँ।" फिर खाँसकर बोलीं, ''बह काम भी तो अपना ही है।"

कौर निगलकर गम्भीर होते हुए, मोटे गले से विल्लेसुर ने कहा, "हाँ वह काम तो देखना ही है।"

"वही कह रही थी," कुछ आगे खिसककर सासजी ने कहा, "कुछ रुपये आभी दे दो, कुछ वाद को, ब्याह के दो-तीन रोज़ पहले दे देना।"

रुपये के नाम से विल्लेखर कुनमुनाये। लेकिन विना रुपये दिये ब्याह न होगा, यह समभते हुए एक पख लगाकर ब्याह पक्का करने लगे। कहा, ''श्रभी तो श्रम्मा, किसी परिडत से विचरवाया भी नहीं गया, न बने, तो ?''

"बच्चे की वात" पूरे विश्वास सं सर उठाकर मन्नी की सास ने कहा, 'उसमें जब कोई दोख नहीं है तब व्याह वनेगा कैस नहीं ? बच्चे, वह पूरी गऊ है। श्रीर उसका व्याह ? वह श्रव तक होने को रहता ? रामखेलावन श्राये, परदेश से, उल्टे पाँव लीट जाना चाहते थे, हाथ जोड़ने लगे,—चाची, व्याह करा दो, जितना रुपया कहो, देंगे। श्रव्छा भाई, लड़की की श्रम्मा को मनाकर कुएडली लेकर विचरवाने गये, फट सं वन गया। लड़की की श्रम्मा को तीन सी नगद दे रहे थे। पर सिस्टा की बात; लड़की की श्रम्मा ने कहा, मेरी विटिया को परदेश ले जायँगे, फिर कभी इधर भाँकों नहीं; बिमारी-श्ररामी बूँद भर पानी को तरसुँगी; रुपये लेकर में क्या करूँगी? बना-बनाया व्याह उखड़ गया। फिर चुकन्दरपुर के जिमींदार रामनेवाज श्राये। उनसं भी व्याह वन गया। फलदान चढ़ने का दिन श्राया तव लड़की की श्रम्मा को उनके गाँव के किसी पटीदार ने भड़काया कि रामनेवाज श्राये स्व वन गये, लेकिन कोई न हो पाया।"

बिल्लेसुर को निश्चय हो गया कि लड़की के खून में कोई खराबी नहीं। उन्होंने सन्तोप की साँस छंड़ी। मन्नी की सास का भावा-वेश तब तक मन्द न पड़ा था, बङ्गालिन की तरह चटककर बोलीं, "श्रव तुमसे कहता हूँ, हमारे श्रपने हो, सैकड़ों सर्ची भूठी बातें न गढ़ती तो वह राँड तुम्हारे लिये राजी न होती।"

बिगड्कर बिल्लेसुर बोले, ''तुम तो कहती थीं, वड़ी भले-मानुस है ?'' "कहने के लिये, बच्चा ए, भलेमानुस सबको कहते हैं; लेकिन, कैसा भी भलामानुस हो, अपनी चित कौड़ी को पट होते देखता है? फिर वह दस विस्वेवाली तुम्हारे यहाँ कैसे लड़की ज्याह देती? उसको समभाया कि दुरगादास के सुकुल हैं, परदेस कमा के आये हैं, कहो कि एक साथ गिन दें तो ऐसा न होगा; धीरे-धीरे देंगे। आखिर कहाँ जाती, मान गई। तुमसे इसीलिये कहा, ३० ज्याह से पहले दो, फिर धीरे धीरे मदद करते रहा।" सासजी टकटकी बाँधे विल्लेसुर को देखती रहीं। इतन कम पर राज़ी न होना मूर्खता है, समभकर विल्लेसुर ने कहा, "अच्छा, कल कुरुडली और एक रुपया लेकर चलो, तीन-चार दिन में में परिडत से आकर पूळूँगा कि कैसा वनता है।"

"पक दफे नहीं, बचा, दस दफे। लेकिन जब श्राना तब पन्द्रह रुपये लेते श्राना कम-सं-कम।"

गम्भीर होकर विल्लेखर उठे श्रीर हाथ-मुँह धोने लगे। मन को समभाती हुई सासजी भोजन करने वैठीं। भोजन के वाद दोनों लेटे श्रीर श्रपनी-श्रपनी गुत्थी खलभाते रहें। किसी ने किसी से वात-चीत न की। फिर सब सो गये। पौ फटने से पहले जब श्राकाश में तारे थे, मन्ना की सास जगीं श्रीर विल्लेखर को जगाने के इरादे से राम-राम जपने लगीं।

विल्लेसुर उठकर वैठे श्रीर श्राँखें मलकर, स्नेह सूचित करते हुए पृछा, ''श्रम्मा, क्या सवेरे-र.वेरे निकल जाने का इरादा है ?"

मन्नी की सास ने श्राँखों में श्राँसू भरें। कहा, "बच्चा, श्रब देर करना ठीक नहीं। पिछले पहर चल्ँगी तो रात होगी, काम न होगा।" विल्लेसुर ने श्रंधेरे में टटोलकर सन्दृक्त में रक्खी कुण्डली निकाली श्रीर सासजी को देने हुए कहा, "देखियेगा, कहीं खो न जाय।"

"नहीं, वचा, खो क्या जायगी ?" कहकर सासजी ने आग्रह से फुएडली ली। विल्लेसुर ने टेंट से एक रुपया निकाला; सासजी के हाथ में रखकर पैर छुए; कहा, "यह तुम्हें कुछ दे नहीं रहा हूँ।"

"क्या में कुछ कहती हूँ, वचा ?" श्रसन्तोप को दबाकर मन्नीकी सास घर के वाहर निकलीं, रास्ते पर श्राकर एक साँस छोड़ी श्रौर श्रपने गाँव का रास्ता पकड़ा। श्रव तक सबेरा हो चुका था।

### ( ? % )

बिल्लेखुर ने इधर बड़ा काम किया। शकरकन्दवालेखेत में मटर बो दिये। उधरवाले में चने वो चुके थे, जो श्रव तक बढ़ श्राये थे। काम करते हुए रह-रहकर विल्लेखुर को सास की याद श्राती रही; विवाद की वेल जैसे कलियाँ लेने लगी; काम करते-करते दुचित्ते होने लगे; साँस कक-रुक जाने लगी, रोएँ खड़े होने लगे।

श्राखिर चलने का दिन श्राया । बिल्लेखुर दूध दुहकर, एक हराडी में मुस्का बाँधकर, दूध लेकर चलने के लिये तैयार हुए। रात के काटे पत्ते रक्खे थे, बकरियों के श्रामे डाल दिये ।

फिर पानी भरकर घर में स्नान किया। थोड़ी देर पूजा की। रोज़ पूजा करते रहे हों, यह बात नहीं। पूजा करते समय दरपन कई बार देखा, श्राँखें श्रीर भोंहें चढ़ाकर-उतारकर, गाल फुलाकर-पिचकाकर, होंठ फैलाकर-चढ़ाकर। चन्दन लगाकर एक दफ़ा फिर मुँह देखा। श्राँखें निकालकर देर तक देखते रहे कि चेचक के दाग्र कितने साफ़ दिखते हों। फिर कुछ देर तक श्रग्रुद्ध गायत्री का जप करते रहे, मन में यह निश्चय लिए हुए कि काम पूरा हो जायगा। फिर पुजापा समेटकर भीतर के एक ताक पर रखकर वासी रोटियाँ निकालीं। भोजन करके हाथ-मुँह धोया, कपड़े पहनने लगे। मोज़े के नीचे तक उतारकर धोती पहनी, फिर कुर्ता पहनकर चारपाई पर बैठे, साफ़ा बाँधने लगे। बाँधकर एक दफ़े फिर उसी तरह दरपन देखा श्रीर तरह-तरह की मुद्राएँ बनात रहे। फिर जेब में वह छोटा-सा दरपन श्रीर गले में मैला श्राँगोछा श्रीर धुस्सा डालकर लाठी उठाई। जूते पहले से तेलवाये रक्खे थे, पहन लिये। दरवाज़े निकलकर मकान में ताला लगाया, श्रीर दोनों नथनों में कीन चल रहा है, दबाकर देखकर, उसी जगह दायाँ पैर तीन दफ़े दे दे मारा, श्रीर दुधवाली हएडी उठाकर निगाह नीची किये गम्भीरता से चले।

थोड़ी दृर पर भरा घड़ा मिला। विल्लेसुर ख़ुश हो गये। घड़े-वाली सगुन की सोचकर मुस्कराई, कहा, "मेरी मिठाई कव ले आते हो ?" काम निकलने के वादवाले आशय से सिर हिलाकर आश्वा सन देते हुए विल्लेसुर आगे वढ़े।

नाला मिला। किनारे रियें श्रीर बबूल के पेड़ । ख़ुश्की पकड़े चले जा रहे थे। बनियों के ताल के किनारे से गुजरे। देखकर कुछ वगले इस किनारे से उस किनारे उड़ गये। बिल्लेसुर बढ़ते गये। शमशेरगंज का बैरहना मिला। एक जगह कुछ खजूर श्रीर ताड़ के पेड़ दिखे। सामने खेत, हरियाली लहराती हुई। श्रीस पर सूरज की किरनें पड़ रही थीं। श्राँखों पर तरह-तरह का रङ्ग चढ़-उतर रहा था। दिल में गुदगुदी पैदा हो रही थी। पैर तेज़ उठ रहे थे। मालूम भी न हुशा कि हाथ में दृध से भरी भारी हएडी है। श्राम श्रीर महुए की कतारें कची सड़क के किनारे पड़ीं। जाड़े की सुहावनी सुनहली धृप छनकर श्रा रही थी। सारी दुनियाँ सोने की मालूम दी। ग़रीबीबाला रंग उड़ गया। छोटे-बड़े हर पेड़ पर पड़ा मौसिम का श्रसर उनमें भी श्रा गया। श्रमुकूल हवा से तने पाल की तरह श्रपने लक्य पर चलते गये। इस व्ययसाय में उन्हें फ़ायदा-ही-फ़ायदा है, निश्चय वँधा रहा। चारों श्रोर हरियाली। जितनी दुर निगाह जाती थी, हवा से लहराती तरङ्गें ही दिखती थीं; उनके साथ दिल मिल जाता श्रीर उन्हीं की तरह लहराने लगता था।

श्राशा की सफलता-जैसे, खेत श्रीर वगीचों के भीतर से गाँव की दिवारें दिखने लगीं। विह्नेसुर उतावली से बढ़ते गये। र्गाल-यारे-गलियारे गाँव के भीतर पहुँचे। कुएँ की जगत के किनारे नहाने के लिये बनी पक्की चौकी पर बैठे एक बुद्ध सूर्य की श्रोर मुँह किये काँपते हुए माला जप रहे थे। कुछ आगे बढन पर बढइयों का मकान मिला। गाड़ी के पहिये बनने की ठक-ठक दुर तक गुँज रही थी। कुछ श्रीर श्रागे दर्जी की दकान मिली। वहाँ वहत-सं लोग इकट्ठे दिखे। तरह-तरह के रङ्गीन कपडे सिलन को श्राये फेले हुए। दुर्जी सिर गडाये तत्परता सं मशीन चलाता हुन्ना। एक लड्का चीपाल की दूसरी तरफ़ बैठा भरी रज़ाई में टाँके लगाता हुआ। दो श्रादमी नये कपडे काटते श्रीर मशीन पर चढाने के लिये टाँकते हुए। लोग गौर से रङ्गों की बहार देखते लाठी के सहारे खड़े गए लड़ाते तम्बाक थुकते हए। विज्ञेसुर तद्दगतेन मनसा सासजी के मकान की स्रोर बढे चले गये। एक कोलिया के भीतर सास जी का श्रधगिरा मकान था। दरवाज़े खुले थे। श्रावाज़ देते हुए भीतर चले गये। सासजी इन्तज़ार कर रही थीं। देखकर मुस्कराती हुई

उठीं। नज़र हरडी पर थी। विक्लेसुर ने गर्व सं हरडी रख दी श्रीर सास जी के पेर छुए। सासजीने कुशल पूछी जैसे एक मुद्दत के बाद मुलाक़ात हुई हो; फिर विछी चारपाई पर ले चलकर बैठाला श्रीर ग्रीर से विक्लेसुर की ब्यादवाली उतावलीकी श्रांख देखती रहीं।

कुछ देर तक वित्ते सुर वैठे गम्भीर होते रहे; फिर आ्रावाज़ में भारीपन लाकर भले,गृहस्थ की तरह पूछा, "ब्याह विचरवा तो लिया गया होगा ?"

सासजी के समन्दर पर जैसे तृक्षान श्रा गया। उद्वेल होकर तारीक्ष करने लगीं; किस तरह पिएडत के यहाँ गईं,—पिएडत ने विचारा,—श्राँखं चढ़ाकर कहा,—'साज्ञात लद्मी हैं, घर पर पैर रखते ही घर भर देगी,'—विवाह बहुत बनता है, लद्धकी वैश्य वर्ण हैं श्रीर देव गण,—विक्के सुर से कोई बैर नहीं पड़ता। साथ ही यह भी कहा कि कुल में ऊँचे हैं, इसलिये विक्के सुर यहाँ श्रपने को छंगे के नहीं तो दुर्गादासवाले ज़रूर कहें, नहीं ता उनकी तीहीन होगी।

विक्को सुर की वार्छे खिल गईं। विनम्न भाव से कहा, माँ-वाप का कहना सभो मानते हैं, जैसी श्राज्ञा होगी, कहने में मुक्के ऐतराज़ न होगा।

सासजी ने तृप्ति की साँस छोड़ी। फिर विक्कोसुर के पास परिडत बुला लाई। परिडत ने शीघ्रवोध के अनुसार वनते हुए स्याद की प्रशंसा की। विक्कोसुर अद्धापूर्वक मान गये। अगली लगन में व्याद होना निश्चित हो गया, और सासजी की आज्ञा के अनुसार उन्हीं के यहाँ से व्याद होने की वात तै रही। शाम को एक लड़की ले आई गई और दीये के उजाले में विक्कोसुर ने उसे देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि कहीं कोई कलङ्क नहीं। हाथ-पैर के श्रलावा उन्होंने उसका मुँह नहीं देखा। उसकी श्रम्मा से देर तक बातचीत करते रहे। उन्हें ढाढस देकर गाँव की राह ली। रुपये मन्नी की सास को दे श्राये।

### ( १७ )

विल्लेसुर गाँव आये जैसे किला तोड़ लिया हो। गरदन उठाये घूमने लगे। पहले लोगों ने सोचा, शकरकन्दवाली मोटाई है। वाद को गज़ खुला। त्रिलोचन दाँत-काटी-रोटावाले मित्र से मिले। वहाँ मालूम हुआ कि यह वही लड़की है, जिससे वह गाँठ जोड़ना चाहते थे। गाँव के रँडू ओं ओर विक्ले सुर से ज्यादा उम्रवाले क्वारों पर ब्याह का जैसे पाला पड़ा। त्रिलोचन ने विक्ले सुर के खिलाफ़ जली-कटी सुनाते हुए गरमी पहुँचाई; कहा, "ब्राह्मण है!—वाप का पता नहीं। किसी भलेमानस को पानी पिलाने लायक़ न रहेगा।" लोगों को दिलजमई हुई।

गाँव के बाजदार डोम श्रीर परजा विक्को सुर को श्रा-श्राकर घेरने लगे। खुशामद की चार बातें सुनाते हुए कि घर की सूरत बदली, चिराग्र रौशन हुश्रा, साल भर में वाप-दादे का नाम भी जग जायगा, पहलें सूने दरवाज़े से साँस लेकर निकल जाते थे, श्रव श्रड़े रहेंगे, कुछ लेकर टलंगे। विक्को सुर को ऐसी गुदगुदी होती थी कि भुरियों में मुस्करा देते थे। सोचते थे, परजे नाक के वाल बन गये। पतले हाल की परवा न कर चढ़कर व्याह करने की टानी; लोग-हँसाई से डरे। परजे ऐसा मौक्रा छोड़कर कहाँ जायंगे, सोचा, इन्हें कुछ लिया-दिया न गया तो रास्ता चलना दूभर कर देंगे, वाप-दादों से बंधी मेड़ कट जायगी। भरोसा हुश्रा कि व्याह का खर्च निवाह लेंगे।

नाई रोज़ तेल लगाने श्रीर बाल बनाने को पूछने लगा। कहार एक रोज़ श्रपने श्राप श्राकर दो घड़े पानी भर गया। बेहना बत्ती बनाने के लिये रुई की चार पिंडियाँ दे गया। चमार श्राकर पूछ गया, ब्याह के जोड़े नरी बनाये या मामूली। चौकीदार पासी रोज़ श्राधीरात को हाँक लगाता हुश्रा समक्षा जाने लगा कि पूरी रखवाली कर रहा है। गङ्गावासी एक दिन दो जनेऊ दे गया। एक दिन भट्टजी श्राये श्रीर सीना स्वयम्बर के कुछ कवित्त भूपण की श्रमृत ध्वनि सुना गये। गर्ज़ यह कि इस समय कोई नहीं चुका।

विल्लंसर का पासा पड़ा । जमीन्दार ने उनकी देहली पर पैर रक्खा। सारा गाँव ट्रट पड़ा। ज़मीन्दार गये थे, ब्याह हो रहा है, कम-से-कम दो रुपय विल्लं सुर नज़र देंगे, फिर मदद के लिए पूछेंगे, कुछ इस तरह वसूल हो जायगा जैसे कानपुर से ब्राटा-शकर मँगवायँगे तो बैल-गाड़ी के किराये के श्रजावा कुछ काट-कपट करा ही ली जा संकंभी। त्रिलोचन भी जमीन्दार के साथ थे. सोचा था. उनके पीछे पूरी ताक़त खर्च कर देंगे; कुछ हाथ लग ही जायेगा। त्रिलोचन को देखकर बिल्लेसुर ने निगाह बदली। जब भी त्रिलोचन तथा दूसरों ने ज़मीन्दर के समन्दर पर बरसने के लिये विह्नो सुर को बहुत समभाया—''रिक्तपाणिर्न पश्येत राजानं देवतां गुरुम्.'' फिर भी विल्ले सुर श्रपनी जगह से हिले नहीं, जभीन्दार के सम्मान में बैठे. वाँतों में तिनके-सा लिये रहे। कुछ देर बाद ज़मीन्दार मन मारकर उठ गये, त्रिलोचन पीछं लगे रहे। श्रागे बढकर श्रच्छी तरह कान भर दिये कि इक्म भर की दर है। गाँव में दूसरे दिन से बिल्लो सर की इच्ज़त चौगुनी हो गई। ज़मीन्दार के घर जाने का मतलब लोगों ने लगाया, विल्ले सुर के हाथ कारूँ का खजाना लगा है। तरह-तरह की मन-गढ़न्तें फेकीं। किसी ने कहा, "सोने की ईटें उठा लाया है, किसी से बतलाता नहीं, छिपा जोगी है, दो साल में देखो, गवाँ खरीदेगा।" किसी ने कहा, "महाराज के यहाँ से जगहरात चुरा लाया है; लेकिन घर में नहीं रक्खे, याहर कहीं घूरे में या पेड़ के तले गाड़ दिये हैं ताकि चोरों के हाथ न लगें।" ऐसी वातचीत जितनी बढ़ी, बिक्को सुर के सामने लोगों की आँख उतनी ही कुकती गईं। दुसरे गाँव के लोग भी दरवाज़े से निकलते हुए बिक्को सुर को पूछने लगे।

पक दिन नाई को बुलाकर विल्लंसुर न कहा, मन्नां की ससुगल गोवर्स्तपुर जान्नो और कह श्रान्तो, ज्याह बरात ले जाकर करेंगे। लड़की को मन्नी की सास बुला लें। उन्हीं के घर में खम गड़ेगा। बाक्नो यहाँ श्राकर समभ जायँ।

नाई कह श्राया। िकर नातेदारों के यहाँ न्यौता पहुँचाने चला— एक गाँठ हल्दी, एक सुपाड़ी श्रीर तेल-मयन-व्याह के दिन ज़वानी। जितने मान्य थे, दोनों जगहों की विदाई की सोचकर मडलाने लगे।

बिह्मेसुर के बड्ण्पन की वात के पर बढ़ चुके थे। वे अवसर नहीं चुके। दूसरे गाँव में गाड़ी माँगी। व्यवहार रक्खे रहने के लिये मालिक ने गाड़ी दे दी। बिह्मे सुर चक्की से गोहुँ पिसा लाये। गाँव की निट्ह्मी बेव। श्रों से दाल दरा ली। मलखान तेली को कापुर से शकर ले आने के लिये कहा। बाक्की कपड़ा और सामान गाँव के जुलाहे, काछी, तेली, तम्बोली, डोम और चमारों से तैयार करा लिया। घर के लिये चिन्ता थी कि वकरियों में नानेदारों की गुज़र न होगी, वह भी दूर हो गई; सामने रहनेवाली चौधरी की बेवा ने

एक कोठरी श्रपने लिये रखकर वाक़ी घर छोड़ देने का पूरी उत्सुकता से बचन दिया—विल्लेसुर की खुली क़िस्मत से उन्होंने भी शिरकत की।

नातेदार आने लगे, कुल-के-कुल विल्तेसुर के विता के मान्य यानी रुपये लेनेवाले । चौधरी के मकान में डेग डलवाया गया तो चौकन्ने हुए । वकरियों का हाल माल्म कर खिंचे, फिर अलग रहने के कारण से खुश होकर, वाहर-ही-वाहर वस्तीनी और विदाई लेकर कट जाने की सोचकर वाजी-सी मार वैठे ।

श्रपनं लिये ब्याह के कुल गहने करहा, मोहनमाला, बजुल्ला, पहुँची, श्रँगुरी विल्लेखर मगनी माग लाये। मुरली महाजन को देने में कोई ऐतराज़ नहीं हुश्रा। यह भी विल्लेखर का माहात्म्य सुन चुका था। चढ़ाव का कुल ज़ेवर विल्लेखर ने चोरों से खरीदा रुपये में नक़्द दो श्राने क़ीमत चुकाकर। फिर साफ़ कराकर पटवे से गुहा लिये; कड़े-छड़े पायजेवें रहने दीं।

तेल के दिन डोमों के विकट वाद्य से गाँव गूँज उठा। बिल्लेसुर के श्रदश्य वैभव का सव पर प्रभाव पड़ा। पड़ोस के ज़मीन्दार ठाकुर तहसील से लौटते हुए दरवाज़े से निकले। बिल्लेसुर को देखकर प्रणाम किया। कारूँ के खज़ाने की सोचकर कहा, "लोगों की श्राँख देखकर हम कुल भेद मालूम कर लेते हैं। ब्याह करने जा रहे हो, हमारा घोड़ा चाहो तो ले जाश्रो।" बिल्लेसुर ने राज़ दवाकर कहा, "हम ग्ररीव बाह्यण, ब्राह्मण की ही तरह जायँगे। श्राप हमारे राजा हैं, सब कुछ दे सकते हैं।" ठाकुर साहव यह सोचकर मुस्कराये कि खुलना नहीं चाहता, फिर प्रणाम कर विदा हुए।

मातृपूजन के दूसरे दिन वरात चली। कुश्रा पूजा गया। दूध विल्लेखुर की एक चाची ने पिलाया। पैर लटकाये देर तक कुएँ की जगत पर श्रड़ी वैटी रहीं। पूछने पर कहा, "सोने की एक ईट लेंगे।" विल्लेखुर समभकर मुस्कराये। गाँववालों ने कहा, "बुरा नहीं कहा, श्राखिर श्रीर किस दिन के लिये जोड़कर रक्खां गई हैं?" बिल्लेखुर ने कहा, "चाची, यहाँ तो निहत्था हूँ। पैर निकालो, लीटकर तुम्हें ईट ही दूँगा।" चाची खुश हो गई। गाँववालों के मुँह पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि विल्लेखुर के सोने की पचासों ईट हैं।

वरात निकली । अगवानो, द्वारचार, ब्याह, भात, छोटा-बड़ा आहार, वरतीनी, चतुर्थी, कुल अनुष्ठान पूरे किये गये । वहाँ इन्हीं का इन्तज़ाम था। मान्य कुल मिला कर पाँच। वाकी कहार, वाजदार, भैय्याचार । चार दिन के बाद दूल्हन लेकर बिल्लेसुर घर लीटे। फिर अपने धनी होने का राज़ जीते-जी न खुलने दिया।

#### वुकुरमुक्ता

निरालाजी का निरालापन जितना इस संग्रह में भत्तकता है उतना श्रीर कहीं नहीं। इसकी भाषा में एक श्रानीखा चटपटापन है, जो निरालाजी के लिए भी नया है। जिन लोगों को शिकायत रही है कि निरालाजी किटन किनता लिखते हैं, वे एक बार कुकुरमुत्ता की सादगी भी देखें। इन किन ताश्रों की हिन्दा में इतनी चर्चा हो चुकी है कि उनके बारे में लिखना सूर्य को दीपक दिखाना है। मूल्य ॥ ﴿

#### अशिमा

श्रीनिराला जी हिन्दी-संसार में भाषा श्रीर भावों में नये नये प्रयोगों के करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सग्रह में श्रानामिका के बाद के उनके सभी सुन्दर गीत श्रीर कविताएँ संग्रहीत हैं। निराला जी के साहिय को समक्षने के लिए हिन्दी के प्रत्येक पाठक को एक प्रति इस काब्य-संग्रह की श्रपने पास श्रावश्य रखनी चाहिए। मूल्य १।)

## भारतेन्दु-युग

लेखक-डा॰ रामविलास शर्मा, एम्॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰

भारतेन्दु-युग से ही आधुनिक हिन्दी-भाषा श्रीर साहित्य का श्रारम्म होता है। यह युग कितना सजीव श्रीर चेतन था, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। इस पुस्तक में उस युग के पत्र-साहित्य, नाटक, उपन्यास, निबन्ध-रचना, भाषण, भाषा सम्बन्धी प्रचार श्रादि का विस्तृत विवेचन किया गया है। भारतेन्दु-युग का ऐतिहासिक महत्व ही नहीं है, उससे श्राज के लेखकों को विशेष प्रेरणा भिलेगी। पुस्तक की शैली श्रात्यन्त रोचक है। मूल्य रु)

#### धिहाग

## लेखिका-श्रीमती सुमित्राकुमारी सिनहा

श्री सुमित्राकुमारीजी सिनहा की किवतात्रों का हिन्दी-संसार में यथेष्ट श्रादर श्रीर सम्मान का प्रमास यही है कि श्राखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने उनके विहास नामक काव्य-संग्रह को सर्व-श्रेष्ठ टहराकर ५००) का सेकसरिया पारितोषिक प्रदान किया है। प्रत्येक कविता-प्रेमी के लिए यह सुन्दर कलाइति संप्र इंग्रीय है। मूल्य १॥

#### वर्षगांठ

## लेखिका-श्रीमती सुमित्राकुमारी सिनहा

निरालाजी ने इस पुस्तक के प्राक्ष्यन में लिग्या है—"श्राधुनिक रचना-शैली की वे (सुमित्राकुमारी मिनहा) पहली मिन्ला हैं। रूदियों की पवित्रता को चारदीवारी के बाहर उनकी निगाह गई है। प्रचलित जीवन के चित्रण उनकी रचनात्रों में बड़ी ख़बी से श्राये हैं। वे समय के साथ हैं...... जिससे समाज की सची सूरत साहित्य में प्रतिफालत हुई है। यहाँ वे श्रपनी बहनों में श्राग्रामी हैं .....पढ़ने पर एक प्रकार का नया साइस श्राता है। मूल्य केवल १।

#### श्रचल सुहाग

#### लेखिका श्रीमती सुमित्राकुमारी सिनहा

जितने प्रेम से श्रीमती सुमित्राकुमारीजी तिनहा का काव्य-साहित्य पढ़ा जाता है, उतने ही प्रेम से उनका कथा-माहित्य भी। यदि श्राप भावों की प्रभावोत्पादकता, वर्णन-शैली की मनोरंजकता श्रीर श्रानुभव की सत्यता देखना चाहें तो इस कहानी-संग्रह को श्रावश्य पढ़ें। मूल्य १)

## वनस्पतिशास्त्र (सचित्र)

## लेखक-डा॰ महेशचरण सिनहा एम॰ एस-सी॰

इस विषय की यह पहली पुस्तक हिन्दी में है। इस विषय की जानकारी सभी किसानों, ज़र्मीदारों, तथा वैद्य, हकीमों के लिए आवश्यक है। इस शास्त्र के पढ़ने के लिए जितनी सुगमता हमारे देश में है, अन्य जगहों में नहीं, फिर भी अधिकतर लोग इससे अनिभन्न हैं। उन्हीं के लिए यह पुस्तक लिखी गई है। विद्यार्थियों के लिए भी यह बड़ी उपयोगी है। इस पुस्तक को लिखकर स्वर्गीय लेखक ने एक बड़ी कमी को पूरा किया है। चित्र-संख्या २३० मूल्य केवल २॥)

#### वनस्पति क्रिया विज्ञान

लेखक -डा॰ महेशचरण सिनहा एम॰ एस-सी॰

इस पुस्तक में Plant Physiology के विषय को हिन्दी में बड़े ही सरल ढंग से समक्काया गया है। यह पुस्तक कई जगह पाठ्य-पुस्तक है। विद्यार्थियों के लिए बड़ी उपयोगी है। मूल्य केवल १)

## रसायनशास्त्र (सचित्र)

लेखक--डा॰ महेशचरण सिनहा एम॰ एस-सी॰

यह पुस्तक उन लोगों के लिए लिखी गई है, जो हिन्दी-भाषा द्वारा रसायनशास्त्र की बातें, नियम, सिद्धान्त श्रीर उनके प्रयोग तथा मूल तत्वों को जानने की श्राकांत्ता रखते हैं। इसको पदकर हिन्दी जाननेवाले बड़ी-से-बड़ी विज्ञान सम्बन्धी बातों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें रसायन के उन सिद्धान्तों का जो कि इस विद्या के बड़े-बड़े विषयों के मूलाषार हैं, पूर्ण रूप से समकाया गया है। यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिए भी श्रांति उपयोगी है। पृष्ठ ४३२, चित्र ६१, मूल्य केवल ३॥।

## स्वतन्त्रता की कुञ्जी

लेखक-डा॰ महेशचरण सिनहा एम॰ एस-मी॰

इस पुस्तक में फूकीज़ावा के बताए उन समस्त साधनों का उल्लेख है, जिनके प्रयोग द्वारा जापान एक निर्वेत एशियाई देश होते हुए एक महान् शिक्त बन गया। यदि त्र्याप भी ऋपने देश को शिक्तशाली तथा स्वाभिमानी बनाना चाहते हैं तो इस पुस्तक को श्रवश्य मैंगाइये। मूल्य १॥

# हमारे अन्य प्रकाशन

डा० महंशचरण सिनहा एम० एस-सी० कृत

जार्ज वाशिगटन ( जीवनी ) विलियम वैलेस ( जीवनी ) विन्कल रीड (जीवनी )

मूल्य (5) मूल्य () मूल्य (5)